# रयतानुपादकी मुद्दी

सर्वेश: क्रियारी,



डॉ० कपिलदेव द्विवेदी



# रचनानुवादकौमुदी

नवीनतम वैज्ञानिक पद्धित से लिखी गई संस्कृत-व्याकरण, अनुवाद और निबन्ध की पुस्तक [संशोधित और परिवर्धित संस्करण]

#### लेखक

# पद्मश्री डॉ० कपिलदेव द्विवेदी आचार्य

एम॰ ए॰ (संस्कृत, हिन्दी), एम॰ ओ॰ एल॰, डी॰ फिल्॰ (प्रयाग)
पी॰ ई॰ एस॰ (अ॰ प्रा॰), विद्याभास्कर, साहित्यरत्न, व्याकरणाचार्य
प्रणेता— 'अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन', 'संस्कृत-व्याकरण',
'संस्कृत निबन्ध-शतकम्', (तीनों उ॰ प्र॰ शासन द्वारा सम्मानित)
'अंथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन', 'प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी',
'भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र', 'वैदिक साहित्य एवं संस्कृति'
'राष्ट्र-गीताञ्जिलः' आदि।

विश्वभारती अनुसंधान परिषद् ज्ञानपुर (भदोही)



#### RACHANANUVAD KAUMUDI

.by

Dr. Kapil Dev Dvivedi

2006

ISBN: 81-7124-86-0

त्रयस्त्रिशत् (तैंतीसवाँ) संस्करण : २००६ ई०

#### प्रकाशक

#### विश्वविद्यालय प्रकाशन

चौक, वाराणसी-२२१ ००१

फोन व फैक्स : (०५४२) २४१३७४१, २४१३०८२ E-mail : vvp@vsnl.com • sales@vvpbooks.com Website : www.vvpbooks.com

मुद्रक वाराणसी एलेक्ट्रॉनिक कलर प्रिण्टर्स प्रा०लि० चौक, वाराणसी–२२१ ००१

# समर्पण पितरौ वन्दे पूज्य पिता श्री बलरामदास जी तथा पूजनीया माता श्रीमती वसुमती देवी जी के चरणों में सादर समर्पित।

• कपिलदेव द्विवेदी

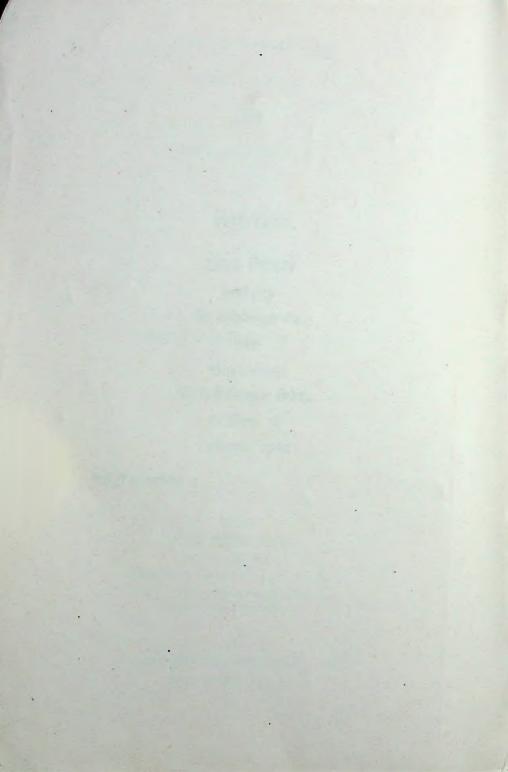

# विषय-सूची

# विवरण

| अभ्यास     | शब्द           | धातु         | कारक, प्रत्यय      | गणपरिचयादि   | सन्धि      | 1     | पृष्ठ |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|------------|-------|-------|
| ٩.         | राम            | लट् प्र॰ पु॰ | _                  | सामान्य नियम | - 1        |       | 2     |
| ₹.         | फल             | लट् म॰ पु॰   | कारक-परिचय         | पुरुष, वचन   | _          |       | 8     |
| ₹.         | रमा            | लट् उ० पु०   | _                  | वर्णमाला     | -          |       | Ę     |
| 8.         | संख्या १-१०    | कृ, अस् लट्  |                    | प्रत्याहार   | _          |       | ζ     |
| ¥.         | राम            | लट् पर०      | प्रथमा, द्वितीया   | _            | _          |       | 90    |
| Ę.         | गृह            | लोट् ''      | द्वितीया           | _            | _          |       | 15    |
| <b>6</b> . | रमा            | लृद् "       | द्वितीया द्विकर्मक |              | -          |       | 18    |
| ς.         | हरि            | लङ्''        | तृतीया             | -            | -          |       | 95    |
| 숙.         | गुरु वि        | विधिलिङ् ''  | . "                | _            | अनुस्वार-स | रन्धि | 95    |
| 90.        | ६ सर्वनाम पुं० | -            | चतुर्थी 🕟          | -            | यण्        | 17    | २०    |
| 11.        | '' '' नपुं०    | -            | "                  | -            | अयादि      | "     | .44   |
| 97.        | '' '' स्त्री॰  | -            | पंचमी              | -            | गुण        | "     | 58    |
| 93.        | इदम्, अदस् पुं | o –          | "                  | -            | वृद्धि     | 11    | २६    |
| 98.        | '' '' नपुं॰    | -            | षष्ठी              | -            | पूर्वरूप   | 11    | रद    |
| ٩٤.        | '' '' स्त्री॰  |              | "                  | -            | दीर्घ      | "     | 30    |
| 94.        | युष्पद्        | लर् आ॰       | सप्तमी             | -            | श्चुत्व    | 11    | 35    |
| 90.        | अस्मद्         | लोट् ''      | 11                 | -            | पुत्व      | 11    | ₹8    |
| ۹۲.        | एक .           | लृद् "       | -                  | एकवचनान्तश   |            | "     | 38    |
| 15.        | द्वि           | लङ् ''       | -                  | द्वि '' ''   | "          | "     | 35    |
| ₹0.        | त्रि           | विधिलिङ् ''  | -                  | बहु '' ''    | चर्त्व     | 11:   | 80    |
| २१.        | चतुर्          | नी, ह        | -                  | भ्वादि गप    |            | 11    | ४२    |
| २२.        | संख्या ५-१०    | कृ           | -                  | अदादि '      | 517        | "     | 88    |
| ₹₹.        | " 99-900       | अद्          | -                  | जुहोत्यादि ' |            | 11    | ४६    |
| ₹४.        | '' महाशंखतव    | <b>जस्</b>   | -                  | दिवादि '     | 4(4        | 11    | 82    |
| ₹¥.        | सखि            | ब्रू         |                    | स्वादि '     | arm.       | 21    | Ãο    |
| २६.        | कर्तृ          | रुद्         | कर्म-भाववाच्य      | 1 Adula      | _          |       | प्रर  |
| 70.        | पितृ           | दुह          | 11 11              | रुवाद        |            |       | ÄR    |
| २८.        | गो             | स्वप्        | णिच् प्रत्यय       | 3014         | -          |       | Xέ    |
| ₹.         | भगवत्          | हन्          | 11 11              | uning        | ' -        |       | ٧S    |
| ₹0.        | भूभृत् -       | इ            | सन्                | क्र्यादि     | -          |       | Ęo    |

| अभ्या       | स शब्द       | घातु     | कारक, समासादि     | प्रत्यय           | शब्दवर्ग     | पृष्ठ |
|-------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| 39.         | करिन्        | चुरादिगण | -                 | क .               | 04 5 6       | ६२    |
| ₹₹-         | आत्मन्       |          |                   | 11                | -            | Ę¥    |
| ₹₹.         | राजन्, नदी   |          | _                 | क्तवतु            | -            | ĘĘ    |
| ₹8.         | मति, पठत्    | -        | द्वितीया          | शवृ               | _            | ξÇ    |
| ₹¥.         | नदी          | -        | "                 | शानच्             | - "          | 90    |
| ₹.          | धेनु         | आस्      | तृतीया            | तुमन्             | विद्यालयवर्ग | ७२    |
| ₹७.         | ्वधू         | शी       | 11                | क्त्वा            | प्राणिवर्ग   | ७४    |
| <b>३</b> ८. | वाच्         | Š        | चतुर्थी           | त्यप्             | े पक्षिवर्ग  | ७६    |
| 38.         | ें सरित्     | भी       | 11                | तव्य, अनीय        | शरीरवर्ग     | ৩৯    |
| go.         | वारि         | दा, धा   | पंचमी             | यत्, अच्          | शरीरवर्ग     | 50    |
| ¥1.         | दिध          | दिव्     | • •               | घञ्               | जलवर्ग       | 53    |
| ४२.         | मधु          | नृत्     | षष्ठी             | तृन् -            | -            | 58    |
| ¥3.         | पयस्         | नश्      |                   | ल्युर्, ण्वुल्    | -            | 55    |
| 88.         | शर्मन्       | भ्रम्    | सप्तमी            | क, खल्            |              | ςς    |
| 8¥          | जगत्         | युध्     |                   | क्तिन्, अण्       | -            | 50    |
| ४६.         | नामन्        | जन्      | अव्ययीभाव         | -                 | - 1          | 53    |
| 80.         | मनस्, हविष्  | सु       | तत्पुरुष          | -                 | 211          | 58.   |
| ¥5.         | -            | आप्      | कर्मधारय, द्विगु  | -                 | जातिवर्ग     | - दुइ |
| kë.         | -            | शक्      | बहुव्रीहि         | -                 | जाति वर्ग    | ಕ್ಷ   |
| 10.         | -            | मृ       | इन्द              | - ' /             | संबन्धिवर्ग  | 900   |
| 41.         | -            | मुच्     | एकशेष, नञ्, अलुक् | समास              | खाद्यवर्ग    | 907   |
| ¥3.         | -            | रुष्     | तद्धित मतुप्      |                   | भक्ष्यवर्ग   | 808   |
| ٧ą.         | -            | मुज्     | · '' इनि,         | ठन्; इतच्         |              | 905   |
| XX.         | -            | तन्      | " अपत             | यार्थक            | फलवर्ग       | 905   |
| XX.         | -            | क्री     | '' अंण्           | , इक आदि          | वस्त्रवर्ग   | 990   |
| ४६.         | -            | ग्रह     | '' त्व, ता        | , ष्यञ्, इमनिच्   | आभूषणवर्ग    | 117   |
| yo.         | -            | ज्ञा     | '' तः, त्र, ६     | या, दा, घा, मात्र | संकीर्णवर्ग  | 118   |
| ¥5.         | विशेषणशब्द   | -        |                   | , तमप्            | ऋतुवर्ग      | 115   |
| ¥8.         | 11 11        | -        | '' ईयर            | न्, इष्ठ          | दिनमासवर्ग   | 115   |
| Ęo.         | स्त्रीलिंग " | -        | स्रीप्रत्यय       |                   | -            | 970   |
|             | 2            |          |                   |                   |              |       |

#### (१) शब्दरूप-संग्रह

127-135

१. राम, २. हरि, ३. सखि, ४. गुरु, ४. कर्तृ, ६. पितृ, ७. गो, ८. भूभृत, ६. भगवत, १०. करिन्, ११. आत्मन्, १२. राजन्, १३. रमा, १४. मित, १४. नदी, १६. धेनु, १७. वघू, १८. वाच्, १६. सित्, २०. गृह, २१. वारि, २२. दिघ, २३. मधु, २४. पयस्, २४. शर्मन्, २६. जगत्, २७. नामन्, २८. (क) मनस्, २८. (ख) हिवध्, २६. सर्व, ३०. पूर्व, ३१. तत्, ३२. एतत्, ३३. यत्, ३४. किम्, ३४. युष्पद्, ३६. अस्मद्, ३७. इदम्, ३८. अदस्, ३६. एक, ४०. हि, ४१. त्रि, ४२. चतुर्, ४३. पञ्चन्, ४४. षष्, ४४. ससन्, ४६. अष्टन्, ४७. नवन्, ४८. दशन्, ४६. कति, ४०. उभ, ४१. पति, ४२. भूपति, ५३. विद्वस्, ४४. चन्द्रमस्, ४४. श्वन्, ४६. युवन्, ४७. लक्ष्मी, ४८. स्त्री, ४६. श्री, ६०. धनुष्, ६१. ब्रह्मन्, ६२. अप्, ६३. भवत्, ६४. यावत्।

(२) संख्याएँ

938-980

गिनती- १ से १०० तक। संख्याएँ— सहस्र से महाशंख तक।

# (३) धातु-रूप-संग्रह (पूरे १० लकारों में)

181-128

- (१) भ्वादिगण-१. भू, २. हस, ३. पठ, ४. रक्ष, ४. वद, ६. पच, ७. नम्, ८. गम्, ६. दृश, १०. सद, ११. स्था, १२. पा, १३. घा, १४. स्मृ, १४. जि, १६. श्रु, १७. वस्, १८. सेव, १६. लभ्, २०. वृध्, २१. मुद, २२. सह, २३. याच, २४. नी, २४. ह।
- (२) अदादिगण- २६. अद्, २७. अस्, २८. ब्रू, २६. दुह्, ३०. रुद्, ३१. स्वप्, ३२. हन्, ३३. इ, ३४. आस्, ३४. शी।
  - (३) जुहोत्यादिगण- ३६. हु, ३७. भी, ३८. दा, ३६. घा।
- (४) दिवादिगण- ४०. दिव्, ४१. नृत्, ४२. नश्, ४३. प्रम्, ४४. युघ्, ४५. जन्।
  - ( ५ ) स्वादिगण- ४६. सु, ४७. आप्, ४८. शक्।
- (६) तुदादिगण- ४६. तुद्, ४०. इष्, ४१. स्पृष्, ४२. प्रच्छ, ४३. लिख्, ४४. मृ, ४४. मुच्।
  - (७) रुधादिगण- ५६. रुध्, ५७. भुज्।
  - (८) तनादिगण- ५८. तन्, ५६. कृ।
  - (६) क्यादिगण- ६०. क्री, ६१. ग्रह, ६२. ज्ञा।
  - (१०) चुरादिगण- ६३. चुर्, ६४. चिन्त्, ६४. कथ्, ६६. मक्ष्।

| (४) संक्षिम-धातुकोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150-500                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| पुस्तक में प्रयुक्त सभी धातुओं के प्र लकारों में रूप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| (१) अकर्मक धातुएँ। (२) अनिट् धातुओं का संग्रह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| ( ४ू ) प्रत्यय-विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 709-798                        |
| निम्नलिखित प्रत्ययों के सभी उपयोगी रूपों का संग्रह:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| १. क्त, २. कवतु, ३. शतृ, ४. शानच्, ४. तुमुन्, ६. तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्, ७. तृच्, ८.                |
| क्त्वा, ६. ल्यप्, १०. ल्युट्, ११. अनीयर्, १२. घञ्, १३. ण्वुल्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४.क्तिन्, १४.                 |
| यत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| (६) सन्धि-विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१५-२२१                        |
| २८ मुख्य सन्धियों का सोदाहरण विवेचन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| (७) पत्रादि लेखन-प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२२-२२४                        |
| १. संस्कृत में पत्र लिखने का प्रकार। २. संस्कृत में प्रार्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| ३. पुस्तकादि के लिए आदेश भेजना। ४. निमन्त्रपत्र भेजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्र. परिषद् की                 |
| सूचना। ६. प्रस्ताव, अनुमोदनादि। ७. व्याख्यान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| (८) निबन्ध-माला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२६-२४६                        |
| निबन्ध-लेखन का प्रकार तथा उदाहरणार्थ २० निबन्ध।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| १. विद्याविहीन: पशु:। २. सत्यमेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| The state of the s | य सतां विभूतय:।                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कथय किं न करोति पुंसाम्।       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।    |
| ११. संस्कृतभाषाया महत्त्वम्। १२. आर्याणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| १३. गीताया उपदेशामृतम्। १४. स्त्रीशिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| १५. शठे शाठ्यं समाचरेत्। १६. मानवजीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| १७. आचार्यदेवो भव। १८. मम महा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व पुरुषस्य परं निधानम्।        |
| (६) अनुवादार्थं गद्य-सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रह २४७-२४६                   |
| (१०) ्छन्दः- परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४७-२६३                        |
| (११) प्रत्यय-परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६४-२६७                        |
| (१२) संस्कृत कैसे लिखें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ? २६८-२७१                      |
| (१३) पारिभाषिक शब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र७२                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

# आत्मनिवेदन

- (१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य:- पुस्तक को पढ़ने के साथ ही पाठकों के हृदय में प्रश्न होगा कि अनुवाद और व्याकरण की अनेक पुस्तकों के होते हुए इस पुस्तक की क्या आवश्यकता है? प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही दिया जा सकता है कि यह पुस्तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखी गयी है, जिसकी पूर्ति अब तक प्रकाशित पुस्तकों से नहीं हो सकी है। पुस्तक-लेखन का उद्देश्य है:-
- (१) संस्कृत भाषा को सरल, सुबोध और सर्वप्रिय बनाना। (२) संस्कृत-व्याकरण की कठिनाइयों को दूर कर सुगम मार्ग-प्रदर्शन करना। (३) 'संस्कृत-भाषा अतिक्लष्ट भाषा है' इस लोकापवाद का समूल खण्डन करना। (४) किस प्रकार से संस्कृत भाषा से अपिरचित एक हिन्दी-भाषा जानने वाला व्यक्ति ४ या ६ मास में सुन्दर, स्पष्ट और शुद्ध संस्कृत लिख और बोल सकता है। (४) संस्कृत भाषा के व्याकरण और अनुवाद सम्बन्धी सभी अत्यावश्यक बातों का एक स्थान पर संग्रह करना तथा अनावश्यक सभी बातों का पिरत्याग करना। (६) अनुवाद और वाक्य-रचना द्वारा सभी व्याकरण के नियमों का पूर्ण अभ्यास कराना। व्याकरण को रटने की क्रिया को न्यूनतम करना। (७) संस्कृत के प्रत्ययों के द्वारा सैकड़ों शब्दों का स्वयं निर्माण करना सीखना, जिनका प्रयोग हिन्दी आदि भाषाओं में प्रचलित है।

इस पुस्तक के लेखन में लेखक का उद्देश्य यह भी है कि यह पुस्तक तीन भागों में पूर्ण हो। यह द्वितीय भाग है, जो कि संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए प्रारम्भिक संस्कृत-प्रेमियों को लक्ष्य में रखकर लिखा गया है। इसमें अत्यावश्यक विषयों का ही संग्रह किया गया है। सरल और शुद्ध संस्कृत किस प्रकार सरलतापूर्वक नि:संकोच लिखी और बोली जा सकती है, इसका ही इसमें ध्यान रखा गया है। अत्यावश्यक व्याकरण का ही इसमें संग्रह है, जो प्रारम्भकर्ताओं के लिए जानना अनिवार्य है। तृतीय भाग में उच्च व्याकरण तथा प्रौढ संस्कृत के लेखन के प्रकार का संग्रह रहेगा। अभी तक बी० ए०, एम० ए० तथा शास्त्री और आचार्य के छात्रों के लिए अनुवाद और निबन्ध की उत्तम पुस्तकें नहीं हैं। तृतीय भाग के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति करना लेखक का लक्ष्य है।

(विशेष-इस पुस्तक का प्रथम भाग 'प्रारम्भिक रचनानुवादकौमुदी' नाम से और तृतीय भाग 'प्रौढ रचनानुवादकौमुदी' नाम से प्रकाशित हो चुका है।)

- (२) पुस्तक की शैली:—पुस्तक कितपय नवीनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की गयी है। हिन्दी, संस्कृत, इंग्लिश, फारसी और अरबी में अभी तक इस पद्धित पर लिखी गयी कोई पुस्तक नहीं है। जर्मन और फ्रें च भाषाओं में इस शैली पर कुछ पुस्तकें जर्मन और फ्रें च भाषाओं में इस शैली पर कुछ पुस्तकें जर्मन और फ्रें च भाषाओं के लिए लिखी गयी हैं, विशेष रूप से प्रो० ओटो जीपमान (Otto Sipmann) की जर्मन और फ्रें च भाषा की पुस्तकें। मुझे विशेष प्रेरणा प्रो० जीपमान की मनोरम शैली से मिली है। मैंने कितपय और नवीनताओं का इसमें समावेश किया है, जैसे प्रत्येक अध्यास में नवीन शब्दों की संख्या समान ही हो। इस पुस्तक में प्रत्येक अध्यास में गिनकर २५ नए शब्द दिए गये हैं। हिन्दी और संस्कृत के अतिरिक्त इंग्लिश और रूसी भाषा में अनुवाद और निबन्ध के विषय में जो नवीनतम वैज्ञानिक पद्धित अपनाई गयी है, उसका भी मैंने यथासम्भव और यथाशिक्त पूर्ण उपयोग किया है।
- (३) अभ्यास:—पुस्तक में केवल ६० अभ्यास दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास दो भागों में विभक्त हैं। बाई ओर प्रारम्भ में शब्दकोष है, जिसमें २५ नए शब्द हैं। तत्पश्चात् शब्दरूप, धातुरूप, कारक, समास, कृत् प्रत्यय आदि व्याकरण—सम्बन्धी अंश दिया गया है। नियमों के उदाहरण आदि भी साथ ही दिए गए हैं। दाई ओर प्रारम्भ में संस्कृत में उदाहरण—वाक्य हैं। तत्पश्चात् संस्कृत में अनुवाद के लिए हिन्दी के वाक्य हैं। बाद में अनुवाद में होने वाली विशेष त्रुटियों का निर्देश करके उनका शुद्धरूप दे दिया गया है। तत्पश्चात् अभ्यास के लिए कार्य दिया गया है, जैसे— एकवचन को बहुवचन बनाना, वर्तमानकाल को अन्य कालों में परिवर्तित करना आदि। वाक्य—रचना, रिक्त—स्थानों की पूर्ति आदि का उसके बाद अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक अभ्यास में दोनों ओर की पंक्तियाँ गिनकर रखी गयी हैं। प्रत्येक अभ्यास उसी पृष्ठ पर समाप्त होता है। किसी अभ्यास की एक भी पंक्ति दूसरे पृष्ठ पर नहीं जाती है।
- (४) शब्दकोष:—विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शब्दकोष को ४ भागों में बाँय गया है। शब्दकोष के अन्तर्गत (क) संकेत का अर्थ है कि ये 'संज्ञा या सर्वनाम शब्द' हैं। सर्वनाम शब्दों के अन्त में (सर्वनाम) यह संकेत भी किया गया है। (ख) चिह्न का अर्थ है कि ये 'धातु या क्रिया–शब्द' हैं। (ग) का अर्थ है कि ये 'अव्यय' हैं, इनका रूप नहीं चलता है। (घ) का अर्थ है कि ये 'विशेषण' शब्द हैं, इनके रूप विशेष्य के तुल्य चलेंगे। इन शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। सुविधा के लिए प्रत्येक विभाग के अन्त में शब्दों की संख्या गिनकर रख दी गयी है, अर्थात् इस अध्यास में इतने संज्ञा–शब्दों का प्रयोग सिखाया गया है, इतनी धातुओं का, इतने अव्ययों या विशेषणों का।

शब्दकोष के विषय में यह भी ध्यान रखने का प्रयत्न किया गया है कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस अध्यास में सिखाया गया है, उस प्रकार के अन्य शब्द या धातु भी उसी पाठ में रखे जाएँ और उसका भी अध्यास कराया जाय। शब्दकोष के ऊपर स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि विद्यार्थी अब तक कितने शब्द सीख चुका है तथा उसका शब्दकोष कितना हो गया है। शब्दकोष के अन्त में मूचना दी गयी है कि इस शब्द से लेकर इस शब्द तक के रूप इस प्रकार चलेंगे या इतनी धातुओं के रूप इस प्रकार चलेंगे। संक्षेप के लिए सर्वत्र यह नहीं लिखा गया है कि इस शब्द से इस शब्द तक के रूप ऐसे चलेंगे, अपितु—(डैश) चिह्न का प्रयोग किया गया है। 'तुल्य रूप चलेंगे 'के लिए 'वत्' का प्रयोग किया है। जैसे—(क) राम–विद्यालय, रामवत्। इसका अर्थ हुआ कि (क) भाग में दिए राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के सारे शब्दों के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। इसी प्रकार (ख) भाग के लिए संकेत हैं।

कई स्थानों पर शब्दकोष में (क) (ख) (ग) (घ) में से (क) (ख) (ग) या (घ) नहीं मिलेगा। इसका अभिप्राय यह है कि उस विभाग या उस श्रेणी का शब्द उस शब्दकोष में नहीं है। जैसे—अभ्यास ४ का शब्दकोष (ख) से प्रारम्भ होता है, इसका अर्थ है कि यहां पर (क) अर्थात् कोई संज्ञा शब्द नहीं है। (ख) न होने का अर्थ है, क्रिया—शब्द नहीं है। (ग) नहीं का अर्थ है कि 'अव्यय' नहीं है। (घ) नहीं का अर्थ है कि कोई विशेषण शब्द इस शब्दकोष में नहीं है। यह भी स्मरण रखें कि (क) भाग में दो—तीन अभ्यासों में कुछ विशेषण शब्द हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द दोनों के तुल्य होता है। उनका उल्लेख (क) भाग में इसिलए किया गया है कि उनके रूप उस भाग में दिये गये मुख्य शब्द के तुल्य चलते हैं।

प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द हैं, अत: ६० अभ्यासों में १५०० शब्दों का शब्दकोष हो जाता है। प्राय: इतने ही शब्द कृत् प्रत्ययों आदि के द्वारा विद्यार्थी स्वयं भी बना लेता है, अत: प्राय: ३००० शब्दों का ज्ञान छात्र को हो जाता है। शब्दकोष के शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-

| ( क ) अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम शब्द | <b>578</b>     |
|--------------------------------------|----------------|
| ( ख ) अर्थात् धातु या क्रिया-शब्द    | <b>38</b> 8    |
| (ग) अव्यय शब्द                       | १ ३७           |
| (घ) विशेषण शब्द                      | ٩٤٥            |
| प्रतिन प्रवं अभ्यस्त शब्दों का योग   | १५०० (शब्दकोष) |

# ५. पुस्तक की विशेषताएँ

संक्षेप में पुस्तक की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

- (१) इंग्लिश्, जर्मन, फ्रें च और रूसी भाषाओं में अपनाई गयी नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गयी है।
- (२) संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए अनिवार्य सम्पूर्ण व्याकरण अनुवाद और अभ्यासों के द्वारा अति सरल और सुबोध रूप में समझाया गया है।
- (३) ६० अभ्यासों में सम्पूर्ण आवश्यक व्याकरण समाप्त किया गया है। प्रत्येक अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया गया है। नियमों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए उदाहरण-वाक्य दिये गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में छात्रों से जो त्रुटियाँ प्राय: होती हैं, उनका निर्देश करके शुद्ध वाक्य बताया गया है। साथ ही नियम भी बताये गये हैं।
- (४) अभ्यास-प्रश्नों के द्वारा सैकड़ों नये वाक्य बनाने का अभ्यास कराया गया है। रिक्त-स्थलों की पूर्ति का अभ्यास, नए शब्दों से वाक्य-रचना का अभ्यास, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का अभ्यास, सन्धि, समास तथा कृत् प्रत्ययों से रूप बनाने आदि का विशेष अभ्यास कराया गया है।
- (४) प्रत्येक अभ्यास की विशेषता यह है कि एक अभ्यास के लिए केवल दो पृष्ठ दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास की पंक्तियाँ गिनकर रखी गयी हैं। एक भी पंक्ति एक अभ्यास की दूसरे पृष्ठ पर नहीं जाती है। प्रत्येक अभ्यास दो भागों में विभक्त है। बार्यों ओर:- (१) शब्दकोष, (२) व्याकरण के नियम, (३) शब्दरूप, (४) धातुरूप, (४) सन्धि या समास आदि, (६) कृत् प्रत्ययों से शब्द बनाने के नियम आदि हैं। दार्यों ओर:- (१) उदाहरण-वाक्य, (२) अनुवादार्थ हिन्दी-वाक्य, (३) अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध-वाक्य, (४) अभ्यास (वचन-परिवर्तन, काल-परिवर्तन आदि), (४) वाक्य-रचना, (६) रिक्त-स्थलों की पूर्ति का अभ्यास आदि।
- (६) प्रत्येक अध्यास में गिनकर २५ नए शब्द दिए गए हैं। उनका विशेष-रूप से प्रयोग सिखाया गया है।
- (७) अभ्यासों के पश्चात् (१) सभी आवश्यक शब्दों तथा धातुओं के रूप दिए गए हैं। (२) १ से १०० तक की पूरी गिनती तथा महाशंख तक की संख्याएँ हैं। (३) संक्षित धातुकोष है, इसमें पुस्तक में प्रयुक्त सभी धातुओं के ४ लकारों के रूप हैं। (४) कृत् प्रत्ययों से बने हुए रूपों का संग्रह। (४) आवश्यक सन्धि-नियमों का संग्रह है।
- (८) संस्कृत में पत्र लिखना, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना, व्याख्यान का प्रारम्भ करना, इसका ढंग उदाहरणों द्वारा बताया गया है।

- (६) पुस्तक के अन्त में संस्कृत में निबन्ध लिखने के लिए आवश्यक-निर्देश तथा उदाहरण रूप में २० निबन्ध अत्युपयोगी विषयों पर लिखे गये हैं। २८ विषयों पर अनुवादार्य हिन्दी-सन्दर्भ भी दिये गये हैं। इन सन्दर्भों के कठिन शब्दों की संस्कृत नीचे संकेत में दी गयी है। अन्त में छन्द:- परिचय, प्रत्यय-परिचय तथा संस्कृत कैसे लिखें भी दिया गया है।
- (१०) पुस्तक बी॰ ए॰ और मध्यमा कक्षा तक के छात्रों के लिए संस्कृत अनुवाद, व्याकरण और निबन्ध के लिए सर्वथा पर्याप्त है।

# ६. अध्यापकों से

- (१) प्रत्येक अभ्यास में दिये शब्दकोष और व्याकरण के अंश को छात्रों को अच्छे प्रकार से स्पष्ट कर दें और छात्रों को निर्देश दें कि वे उसको ठीक स्मरण कर लें। दूसरे दिन उदाहरण-वाक्यों का हिन्दी में अर्थ करावें और नियमों के प्रयोग को स्पष्ट कर दें। तत्पश्चात् कक्षा में ही प्रत्येक छात्र से मौखिक संस्कृत में अनुवाद करावें। एक छात्र की त्रुटि को दूसरे छात्र से शुद्ध करावें। छात्रों को अपनी त्रुटि स्वयं शुद्ध करने का अधिक अवकाश दें।
- (२) संस्कृत में मौखिक अनुवाद या संस्कृत-भाषण के प्रति छात्रों के संकोच को सर्वथा दूर करें। छात्र निर्भीक होकर अनुवाद करें और संस्कृत बोलें।
- (३) छात्रों के उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें और उच्चारण की त्रुटि को प्रारम्भ से ही दूर करें।
- (४) प्रत्येक अभ्यास को एक या दो बार में समाप्त करें। प्रत्येक पाठ के अन्त में दिये गये अभ्यास को मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से करावें। छात्रों की लेख-सम्बन्धी त्रुटि को भी दूर करें।
- (५) प्रत्येक अभ्यास में दिये गये नये शब्दों और धातुओं के द्वारा स्वयं भी वाक्य बनाकर उनका संस्कृत में अनुवाद करावें। छात्रों को संस्कृत-संभाषण के लिए विशेषरूप से प्रेरित करें। कक्षा में भी अधिक वार्तालाप संस्कृत में करें।
- (६) पूर्व-पठित शब्दों, धातुओं और व्याकरण के नियमों को छात्र न भूलें, अत: उनका भी अभ्यास बार-बार कराते रहें। निबन्ध-लेखन का भी अभ्यास करावें।
- (७) छात्रों के हृदय में संस्कृत भाषा के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न करें। उनके हृदय से यह भाव निकाल दें कि संस्कृत भाषा कठिन भाषा है। छात्रों से अनुवाद आदि का अभ्यास कराकर सिद्ध करें कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरलता से सीखी जा सकती है और सरलता से लिखी एवं बोली जा सकती है।

# ७. विद्यार्थियों से

- (१) संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए यह पुस्तक प्रस्तुत की गयी है। अत: अदम्य उत्साह के साथ पुस्तक के पठन में प्रवृत्त हों। प्रत्येक भाषा में शुद्ध बोलना या लिखना निरन्तर अध्यास के बाद ही आता है। मातृभाषा हिन्दी में शुद्ध बोलना या लिखना वर्षों के निरन्तर अध्यास के बाद ही आता है। यह स्मरण रखें कि बिना अध्यास के कोई विद्या नहीं आती है। अत: संकोच छोड़कर संस्कृत में बोलने और लिखने का अध्यास करें।
- (२) पुस्तक में ६० अध्यास हैं। संस्कृत-भाषा से अपरिचित कोई भी हिन्दी जाननेवाला व्यक्ति १ अध्यास को १ या २ घण्टा प्रतिदिन समय देने पर सरलता से २ दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रकार ५ मास में यह पुस्तक सरलता से समाप्त हो सकती है। बहुत अल्प आयुवाले छात्र ४ दिन में एक अध्यास समाप्त कर सकते हैं, इस प्रकार वे भी द मास में पुस्तक पूरी कर सकते हैं।
- (३) संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए जितने शब्दों, धातुओं और नियमों के जानने की अत्यन्त आवश्यकता होती है, वे सभी बातें इस पुस्तक में हैं। इस पुस्तक का ठीक अभ्यास हो जाने पर छात्र नि:संकोच शुद्ध संस्कृत लिख और बोल सकता है। बी० ए० कक्षा तक के लिए इतने व्याकरण का ज्ञान पर्याप्त है।
- (४) शब्दकोष—शब्दकोष में एक प्रकार से रूप चलनेवाले शब्द या धातु प्रायः एक ही स्थान पर दिये गये हैं। अति प्रसिद्ध शब्द या धातु ही प्रायः दिये गये हैं, कठिन शब्दों को छोड़ दिया गया है। किस शब्द या धातु के रूप किस प्रकार चलेंगे, यह भी अन्त में सूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। (क) (ख) (ग) (घ) संकेतों का अर्थ संज्ञा, क्रिया आदि स्मरण रखें। आगे के अध्यासों में पूर्व-पठित शब्दावली का नि:संकोच प्रयोग किया गया है, अतः प्रत्येक पाठ की शब्दावली को ठीक स्मरण करें।
- (५) व्याकरण—(क) व्याकरण में कुछ विशेष शब्दों या धातुओं का प्रयोग सिखाया गया है। उस अध्यास में उस शब्द और धातु को ठीक स्मरण कर लें। उसी प्रकार से रूप चलने वाले शब्द या धातु भी उसी पाठ में दिये गये हैं। उनके रूप भी उसी प्रकार चलावें। शब्दों और धातुओं के 'संक्षितरूप' भी दिये गये हैं, उस प्रकार से चलनेवाले सभी शब्दों या धातुओं के अन्त में वह अंश रहेगा।
- (ख) नियमों के साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र भी कोष्ठ में दिये हैं। उन्हें न स्मरण करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हिन्दी में दिये पूरे नियम की अपेक्षा संस्कृत का छोटा सूत्र स्मरण करना सरल है। केवल २०० नियम पूरी पुस्तक में हैं।

- (ग) व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी साथ ही दिये गये हैं। कुंछ नियमों के उदाहरण उदाहरण-वाक्यों में मिलेंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक समझ लें।
- (घ) संक्षेप के लिए कितपय संकेतों का उपयोग किया गया है। उनका यथास्थान निर्देश किया गया है। जैसे- प्रथमा, द्वितीया आदि के लिए प्र०, द्वि० आदि। चिन्ह > का प्रयोग 'का रूप बनता है' इस अर्थ में किया गया है, स्मरण रखें। जैसे भू > भवित, अर्थात् भू धातु का भवित रूप बनता है। इस पुस्तक में हस्व ऋ और दीर्घ ऋ इस प्रकार से छपे हैं, स्मरण रखें। हस्व ऋ, दीर्घ ऋ।
- (६) उदाहरण-वाक्य-व्याकरण के जो नियम उस अध्यास में दिये गये हैं तथा जो नये शब्द दिये गये हैं, उनका प्रयोग उदाहरण-वाक्यों में किया गया है। उदाहरण-वाक्यों को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें। प्रत्येक वाक्य में किसी विशेष नियम या शब्द का प्रयोग सिखाया गया है। उदाहरण-वाक्यों को ठीक समझ लेने से अनुवाद में कोई कठिनाई नहीं होगी।
- (७) अनुवाद जो व्याकरण के नियम या नये शब्द उस अभ्यास में दिये गये हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास कराया गया है। अनुवाद बनाने में जहाँ भी कठिनाई हो, वहाँ उदाहरण-वाक्यों को देखें। उनसे आपकी कठिनाई दूर होगी। अशुद्ध वाक्यों के जो शुद्ध वाक्य दिये गये हैं, उनसे भी सहायता लीजिये।
- (८) शुद्ध-वाक्य-अशुद्ध-वाक्यों के जो शुद्ध-वाक्य या शुद्ध रूप दिये गये हैं, उनको ध्यानपूर्वक स्मरण कर लें। प्रयत्न करें कि वह नुटि आगे न हो। जो नुटियाँ एक बार बता दी हैं; उनका बार-बार निर्देश नहीं किया गया है। शुद्ध-वाक्य के आगे नियम की संख्या दी है, उस नियम को व्याकरण वाले अंश में देखें।
- (६) अभ्यास—अभ्यासों में काल-परिवर्तन, वचन-परिवर्तन आदि का अभ्यास कराया गया है। अभ्यास में जितने प्रश्न दिये गए हैं, उनको पूरा करने का पूर्ण यत्न करें। तभी अनुवाद और व्याकरण का अभ्यास परिपक्व होगा। वाक्य-रचना आदि के कार्य को भी न छोड़ें। कहीं कठिनाई प्रतीत हो तो अध्यापक की सहायता लें।
- (१०) अभ्यासों के अन्त में १२२ पृष्ठ से सभी आवश्यक शब्दों और धातुओं के रूप दिये गए हैं। उनको शुद्ध रूप से स्मरण करें और उनका प्रयोग करें।
- (११) पुस्तक में जितनी धातुओं का प्रयोग हुआ है, उन सबके पाँचों लकारों के रूप संक्षिप्त धातुकोष में हैं, उन्हें वहाँ देखें।
- (१२) पत्र लिखने का प्रकार भी दियां गया है। अन्त में निबन्ध लिखने का प्रकार तथा उदाहरण–रूप में २० निबन्ध हैं, तदनुसार अन्य निबन्ध स्वयं लिखें।

# ८. कृतज्ञता-प्रकाशन

इस पुस्तक के लेखन में मुझे जिन महानुभावों से विशेष आवश्यक परामर्श, प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है, उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं। परामर्शों, सुझावों आदि के लिए इन सभी का कृतज्ञ हूँ।

सर्वश्री माननीय डॉ॰ कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी (राज्यपाल, उ॰प्र॰), डॉ॰ सम्पूर्णानन्द, डॉ॰ मंगलदेव शास्त्री (बनारस), डॉ॰ बाबूराम सक्सेना (प्रयाग), डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल (बनारस), आचार्य हरिदत्त शास्त्री (कानपुर), श्री रूपनारायण शास्त्री (हिन्दी सा॰ सम्मेलन, प्रयाग), श्री पुरुषोत्तमदास मोदी एम॰ ए॰।

अन्त में विद्वज्जनों से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन का विचार भेजेंगे, वह बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जायगा।

> सेंट एण्ड्रयूज़ कॉलेज, गोरखपुर दीपावली, २००६ वि०

- कपिलदेव द्विवेदी

द्वितीय से त्रयोविंश संस्करण की भूमिका

जिन विद्वानों ने आवश्यक संशोधनादि के विचार भेजे हैं, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। उनके संशोधनादि के विचारों का यथासम्भव पूर्ण पालन किया गया है। पुस्तक को और उपयोगी बनाने के लिए उच्च कक्षाओं में निर्धारित व्याकरण के अंश, सन्धि-नियम, शब्दरूप, धातुओं के पूरे १० लकारों के रूप, छन्द:परिचय, प्रत्यय-परिचय, संस्कृत कैसे लिखें, अनुवादार्थ गद्य-संग्रह में टिप्पणी में कठिन शब्दों की संस्कृत आदि इन संस्करणों में बढ़ाए गए हैं। अनुवादार्थ गद्य-संग्रह भी-अन्त में बढ़ाया गया है। आशा है, प्रस्तुत संस्करण विद्यार्थयों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

गवर्नमेंट कॉलेज, नैनीताल एवं ज्ञानपुर

ता॰ २०.१२.४४, २०.६.४६ ई० १६.१.६४, १.४.६८ ई० १.७.७०, १.७.६३ ई० - कपिलदेव द्विवेदी

चतुर्विंश ( २४वें ) संस्करण की भूमिका

संस्कृत-प्रेमी अध्यापकों, छात्रों और जनता ने इस पुस्तक का जो हार्दिक स्वागत किया है, तदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। छात्रों की सुविधा के लिए पारिभाषिक शब्दों के इंग्लिश् नाम पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं। यथास्थान आवश्यक सभी परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन किए गए हैं। आशा है, प्रस्तुत संस्करण छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

विश्वभारती अनुसंघान परिषद् ज्ञानपुर (भदोही) ता. २०.१.९६ ई०

-कपिलदेव द्विवेदी

# आवश्यक निर्देश

- १. 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है–शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत। अत: संस्कृत भाषा का अर्थ है–शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा।
- २. संस्कृत में ३ वचन होते हैं-एकवचन (एक०), द्विवचन (द्वि०), बहुवचन (बहु०)। तीन पुरुष होते हैं-प्रथम या अन्य पुरुष (प्र० पु० या प्र०), मध्यमपुरुष (म० पु० या म०) उत्तमपुरुष (उ० पु० या उ०)। कारक ६ होते हैं। षष्ठी और सम्बोधन को लेकर आठ कारक (विभक्तियाँ) होते हैं। (विवरण के लिए देखें पृष्ठ ४)।
- ३. संस्कृत में धातु के १० लकार (वृत्तियाँ) होते हैं। ये दसों लकार इस पुस्तक में दिये गये हैं। इनमें नाम तथा अर्थ ये हैं-(१) लट् (वर्तमानकाल), (२) लोट् (आज्ञा अर्थ), (३) लृट् (भविष्यत् काल), (४) लङ् (अनद्यतन भूत), (५) विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ), (६) लिट् (अनद्यतन परोक्ष भूत), (७) लुट् (अनद्यतन भविष्यत्), (८) आशीर्लिङ् (आशीर्वाद), (६) लुङ् (सामान्य भूत), (१०) लृङ् (हेतुहेतुमद् भूत या भविष्यत्)।
- ४. धातुएँ ३ प्रकार की हैं, अत: धातुओं के तीन प्रकार से रूप चलते हैं:-परस्मैपदी-(प०; ति, त:, अन्ति आदि)। आत्मनेपदी (आ०; ते, एते, अन्ते आदि)। उभयपदी (उ०; दोनों प्रकार के रूप)।
- ५. संस्कृत में १० गण (धातुओं के विभाग) होते हैं। प्रत्येक धातु किसी एक गण में आती है। इसके लिए कोष्ठगत संकेत हैं। ध्वादिगण (१), अदादि० (२), जुहोत्यादि० (३), दिवादि० (४), स्वादि० (५), तुदादि० (६), रुधादि० (७), तनादि० (८), क्र्यादि० (६), चुरादि० (१०)। कोष्ठगत संकेतों के लिए यह श्लोक स्मरण कर लें।

# भ्वाद्यदादिजुहोत्यादिर्दिवादिः स्वादिरेव च । तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रीचुरादयः ।।

६. इंग्लिश् के Tenses (लकारों) का अनुवाद कोष्ठ में दी विधि से कीजिए। १. Present Ind. (लट्), २. Pres. Cont. (लट् या धातु से शतृ प्रत्यय+अस्, लट्), ३. Pres. Perfect (लङ् या धातु से क प्रत्यय+अस्, लट्), ४. Pres. Per. Cont. (२ के तुल्य)। ५. Past Ind. (लङ्), ६. Past Cont. (लङ् या धातु से शतृ प्रत्यय+ अस्, लङ्), ७. Past Perfect (लङ् या धातु से क प्रत्यय+अस्, लङ्) ८. Past Perfect Cont. (६ के तुल्य)। ६. Future Ind. (लृट्), १०. Future Cont. (लृट् या धातु से स्य, शतृ+अस्, लृट्), ११. Future Perfect (धातु से क्त प्रत्यय+अस्, लृट्), १२. Future Per. Cont. (१० के तुल्य)।

७. प्रत्येक अध्यास को प्रारम्भ करने से पूर्व बाईं ओर के शब्दकोष और व्याकरण की ठीक स्मरण कर लें। उनका ही अध्यास कराया गया है। \* चिह्न वाले नियम अत्यावश्यक हैं। शब्दकोष में (क) में सर्वनाम शब्दों का संकेत कर दिया गया है, शेष संज्ञा-शब्द हैं। शब्दकोष-२५)

#### अभ्यास १

(व्याकरण)

(क) सः (वह), तौ (वे दोनों), ते (वे सब), भवान् (आप, पुंलिंग), भवती (आप, स्त्रीलिंग), (सर्वनाम शब्द)। रामः (राम), ईश्वरः (ईश्वर या स्वामी), बालकः (बालक), मनुष्यः (मनुष्य), नरः (मनुष्य), ग्रामः (गाँव), नृपः (राजा), विद्यालयः (विद्यालय)।(१३)।(ख)भू(होना), पठ्(पढ़ना), लिख्(लिखना), हस् (हँसना), गम् (जाना), आगम् (आना)।(६)।(ग)अत्र (यहाँ), इह (यहाँ), यत्र (जहाँ), तत्र (वहाँ), कुत्र (कहाँ), क्क (कहाँ)।(६)

सूचना-१. शब्दकोष के लिए ये संकेत स्मरण कर लें:-

- (क) = संज्ञा या सर्वनाम शब्द। (ख) = धातु या क्रिया शब्द।
- (ग) = अव्यय या क्रिया-विशेषण। (घ) = विशेषण शब्द।
- २. (क) चिह्न—(अर्थात् लकीर) 'तक' अर्थ का बोधक है। जैसे, १—१० अर्थात् १ से १० तक। राम—विद्यालय, राम से विद्यालय तक के शब्द। (ख) 'वत्' अर्थात् तुल्य, सदृश। जैसे—'रामवत्' अर्थात् राम के तुल्य रूप चलेंगे। 'भवितवत्' भवित के तुल्य रूप चलेंगे।
- ३. (क) राम—विद्यालय, रामवत् अर्थात् राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। (ख) भू—आगम्, भवतिवत्।

# व्याकरण (लट् परस्मैपद, कर्तृवाच्य)

- राम: रामौ रामा: प्रथमा (कर्ता) | संक्षिप्तरूप अ: औ आ: प्र० रामम् रामौ रामान् द्वितीया (कर्म) | (अकारान्त पुं०) अम् औ आन् द्वि० संक्षिप्तरूप शब्द के अन्त में लोगें। जैसे, बालक: बालकौ बालक़ा:, बालकम् आदि।
- २. 'भू' धातु 'लट्' लकार (वर्तमानकाल) संक्षिप्तरूप भवति भवतः भवन्ति प्रथमपुरुष | अति अतः अन्ति प्र० पु० संक्षिप्तरूपं अन्त में लगाकर अन्य धातुओं के रूप बनाइए। जैसे-पठित, लिखित, हसित, गच्छिति, आगच्छिति आदि। लट् आदि में गम् को गच्छ हो जाता है। लट् = वर्तमानकाल।
- ─ नियम १ ─ कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे ─ सः पठित।
   कर्ता प्रथमपुरुष एकवचन है तो क्रिया भी प्रथमपुरुष एकवचन होगी।
- 🕶 नियम २-- 'भवत्'( आप ) शब्द के साथ सदा प्रथमपुरुष आता है।
- नियम ३— तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है।
- ☞ नियम ४─ कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है।
- → नियम ५- (अपदं न प्रयुझीत) बिना प्रत्यय लगाये शब्द या धातु का प्रयोग न करें।
   राम: पठित, प्रयोग होगा। राम पठ्, नहीं।
- 🕶 नियम ६ एक अर्थवाले ( पर्यायवाची ) शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें।

- 9. उदाहरण-वाक्यः—9. वह पढ़ता है—सः पठित। २. वे दो पढ़ते हैं (पढ़ रहे हैं)— तौ पठतः। ३. वे सब पढ़ते हैं—ते पठिन्त। ४. आप यहाँ आते हैं—भवान् अत्र आगच्छित। ५. आप दोनों हँसते हैं—भवन्तौ हसतः। ६. आप सब जाते हैं—भवन्तः गच्छिन्त। ७. आप लिखती हैं—भवती लिखति। ८. वहाँ क्या हो रहा है? तत्र किं भवित?
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. वह लिखता है। २. वह गाँव को जाता है। ३. वह आता है। ४. बालक पढ़ता है। ४. राम लिखता है। ६. मनुष्य हँसता है। ७. राजा यहाँ आता है। ८. राम विद्यालय जाता है। ६. आप वहाँ जाते हैं। १०. वह मनुष्य कहाँ जाता है?
- (ख) ११. वे दोनों हँसते हैं। १२. वे दोनों कहाँ जाते हैं? १३. दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। १४. दो राजा वहाँ जा रहे हैं। १४. वे दोनों जहाँ जाते हैं, वहाँ हैंसते हैं। १६. आप दोनों आते हैं।
- (ग) १७. वे सब यहाँ आते हैं। १८. सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। १६. वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? २०. आप सब पढ़ रहे हैं।

| ३. अशुद्ध वाक्य              | शुद्ध वाक्य नियम संख्या    | (देखिए) |
|------------------------------|----------------------------|---------|
| (१) रामं विद्यालय: गच्छति।   | रामः विद्यालयं गच्छति।     | R       |
| (२) भवान् तत्र गच्छन्ति।     | भवान् तत्र गच्छति।         | ٩       |
| (३) मनुष्यौ आगच्छन्ति।       | मनुष्यौ आगच्छत:।           | ٩       |
| (४) यत्र गच्छत: तत्र हसन्ति। | यत्र गच्छतः तत्र हसतः।     | २       |
| (४) बालका: विद्यालय गच्छति।  | बालका: विद्यालयं गच्छन्ति। | ሂ, የ    |

- ४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ— सः पठिन्त। तौ लिखति। ते आगच्छति। भवान् पठिन्त। भवती हसतः। बालकः भविन्त। नराः पठित। नरौ आगच्छिन्त। विद्यालयः गच्छित। नृप गच्छिति। नृप गच्छिन्त। वालक हसतः । नराः हसिति।
- ४. अभ्यास (संस्कृत में)— (क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। (ख) २ (ख) के वाक्यों को एकवचन और बहुवचन में बदलो। (ग) पठ, लिख, गम, आगम् के प्रथमपुरुष के रूप लिखो। (घ) बालक, नर, नृप, विद्यालय के प्रथमा (कर्ता) और द्वितीया (कर्म) विभक्ति के रूप लिखो।

शब्दकोष-२५+२५=५०)

अभ्यास २

(व्याकरण)

(क) त्वम्(तू), युवाम्(तुम दोनों), यूयम्(तुम सब)(सर्वनाम)। फलम्(फल), पुस्तकम्(पुस्तक), पुष्यम्(फूल), पत्रम्(चिट्ठी, पत्ता), भोजनम्(भोजन), जलम् (जल), राज्यम्(राज्य), सत्यम्(सत्य), गृहम्(घर), वनम्(वन)।(१३)।(ख) रक्ष्र्(रक्षा करना), वद्(बोलना), पच्(पकाना), पत्(गिरना), नम्(नमस्कार करना)।( $\chi$ )।(ग) अद्य(आज), सम्प्रति(अब), इदानीम्(अब), अधुना(अब), यदा(जब), तदा(तब), कदा(कब)।(7)

सूचना—(क) फल-वन, फलवत्। (ख) रक्ष्-नम्, भवतिवत्।

#### व्याकरण (लट् मध्यमपुरुष, कारक-परिचय)

- फलम् फले फलानि प्रथमा (कर्ता) | संक्षिप्तरूप अम् ए आनि प्र० फलम् फले फलानि द्वितीया (कर्म) | (अकारान्त नपुं०) अम् ए आनि द्वि० पुस्तक आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। जैसे—पुस्तकम् पुस्तके पुस्तकानि। परन्तु पुष्प और पत्र में आनि के स्थान पर 'आणि' लगेगा—पुष्पाणि, पत्राणि।
- २. 'भू' (लट्, मध्यमपुरुष) भवसि भवथ: भवथ म० पु०

संक्षिप्तरूप—असि अथः अथ म० पु० म० पु० एक० में असि, द्वि० में अथः, बहु० में अथ लगेगा।

रक्ष् आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। जैसे—रक्षसि, वदसि, पचिस, पतिस, नमिस, आदि।

- संस्कृत में तीन वचन होते हैं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एकवचन (एक०), दो के लिए द्विवचन (द्वि०), तीन या अधिक के लिए बहुवचन (बहु०)।
- ४. तीन पुरुष होते हैं—प्रथम (या अन्य) पुरुष (प्र० पु० या प्र०) अर्थात् वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। (२) मध्यम पुरुष (म० पु० या म०) अर्थात् तू, तुम दोनों, तुम सब। (३) उत्तम पुरुष (उ० पु० या उ०) अर्थात् मैं, हम दोनों, हम सब। ये नाम स्मरण कर लें।
- ५. संस्कृत में संबोधनसहित ८ विभक्तियाँ (कारक) होती हैं। उनके नाम और चिह्न ये हैं— (षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन प्रथमा का ही भेद है)।

| विभक्ति            | कारक   | चिह्न | विभक्ति         | कारक   | चिह्न      |
|--------------------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| (१) प्रथमा (प्र०)  | कर्ता  | -, ने | (५) पंचमी (पं०) | अपादान | • से.      |
| (२) द्वितीया (दि०) | ) कर्म | को    | (६) षष्टी (ष०)  | संबन्ध | का. के. की |

- (२) दिताया (दि) कम का (६) पक्षा (पण) संबन्ध का, का, का (३) तृतीया (तु०) करण ने, से, द्वारा (७) सप्तमी (स०) अधिकरण में, पर
- (४) चतर्थी (च०) सम्प्रदान के लिए (८) संबोधन (सं०) संबोधन हे, अये, भोः
- नियम ७- (अच्हीनं परेण संयोज्यम्) हल् व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है।
   (यह नियम ऐच्छिक है)। जैसे—त्वम्+अद्य=त्वमद्य । यूयम्+इदानीम्= यूयमिदानीम्।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. तू कहता है— त्वं वदिस। २. तुम दोनों कहते हो—युवां वदथः। ३. तुम लोग कहते हो— यूयं वदथ। ४. त्वम् ईश्वरं नमिस। ४. युवां भोजनं पचथः। ६. यूयं पुस्तकानि पठथ। ७. त्वमद्य पुस्तकं पठिस। ८. यदा यूयं गच्छथ, तदा सः पत्रं लिखिति। ६. त्वं राज्यं रक्षसि। १०. यूयं पुष्पाणि रक्षथ। ११. त्वं गृहं गच्छिस।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. तू पढ़ता है। २. तू पत्र लिखता है। ३. तू भोजन पकाता है। ४. तू राज्य की रक्षा करता है। ४. तू फल की रक्षा करता है। ६. तू सत्य बोलता है। ७. तू घर जाता है। ८. तू असत्य बोलता है। ६. तू राजा को प्रणाम करता है।
- (ख) १०. तुम दोनों यहाँ आते हो। ११. तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? १२. तुम दोनों अब गाँव जाते हो। १३. आप दोनों अब जा रहे हैं। १४. दो पत्ते गिर रहे हैं।
- (ग) १५. तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। १६. तुमं लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। १७. तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। १८. अब तुम लोग हँसते हो। १६. तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो। २०. तुम लोग पत्र लिखते हो।

| ३. अशुद्ध वाक्य           | शुद्ध वाक्य         | नियम       |
|---------------------------|---------------------|------------|
| (१) त्वं राज्यस्य रक्षसि। | त्वं राज्यं रक्षसि। | R          |
| (२) युवाम् आगच्छथ।        | युवामागच्छथ:।       | ٩          |
| (३) भवन्तौ गच्छथ:।        | भवन्तौ गच्छत:।      | ₹          |
| (४) पत्रानि पतथ।          | पत्राणि पतन्ति।     | शब्दरूप, १ |

- ४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ— त्वं पठित। युवां गच्छतः। यूयं लिखन्ति। यूयं वदिस। युवां पतथ। त्वं भोजनः पचित। भवान् सत्यः वदित। भवान् रक्षसि। यूयं राज्यः रक्षथः। त्वं राज्यस्य रक्षसि।
  - पू. अभ्यास (संस्कृत में)— (क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो।(ख) २ (ख) के वाक्यों को एकवचन और द्विवचन में बदलो।(ग) रक्ष, घद्, पच्, पत्, गम्, लिख् के म० पु० के रूप लिखो।(घ) पुस्तक, पुष्प, पत्र, जल, राज्य के प्रथमा और द्वितीया में रूप लिखो।
    - ६. वाक्य बनाओ:-सत्यम्, राज्यम्, इदानीम्, कदा, तदा, यदा।

शब्दकोष-५०+२५=७५)

#### अभ्यास ३

(व्याकरण)

(क) अहम् (मैं), आवाम् (हम दोनों), वयम् (हम सब) (सर्वनाम)। रमा (लक्ष्मी), बाला (लड़की), कन्या (लड़की), लता (लता), कथा (कथा, कहानी), क्रीडा ( खेल ), पाठशाला ( पाठशाला ), विद्या ( विद्या )। ( ११ )।( ख ) दुश् ( देखना ), स्था ( रुकना ), सद् ( बैठना ), पा ( पीना ), घ्रा ( सूँघना ), स्मृ ( स्मरण करना ), जि ( जीतना )। (७)।(ग)इत: (यहाँ से), तत: (वहाँ से), यत: (जहाँ से), कृत: (कहाँ से), किम् (क्या), कथम् (क्यों, कैसे), न (नहीं)।(७)।

सूचना—(क) रमा-विद्या रमावत्। (ख) दृश्-जि, भवतिवत्।

#### व्याकरण (लट्, उत्तमपुरुष, वर्णमाला)

- संक्षिप्तरूप १. रमा रमे रमा: प्रथमा (कर्ता) आ ए ेआ: प्र० रमाम् रमे रमाः द्वितीया (कर्म) आकारान्त स्त्री० आम् ए आ: द्वि० बाला आदि के रूप संक्षिप्तरूप लगाकर बनाइये। जैसे- बाला बाले बाला:, वालाम् आदि।
- 'भू' (लट्, उत्तमपुरुष) भवामि भवाव: भवाम: उ० पु०

संक्षिप्तरूप—आमि आव: आम: उ० पु० उ० पु० एक० में आमि, द्वि० में आव:, बहु॰ में आम: लगेगा।

सूचना- (विशेष) लट्, लोट्, लङ् और विधिलिङ् में इन धातुओं के ये रूप होते हैं-दृश्>पश्य, पश्यति, पश्यामि । स्था>तिष्ठ्, तिष्ठन्ति। सद्>सीद्, सीदति। पा>पिब्, पिबति। र्घा>जिंघ्र, जिन्नति आदि। गम्>गच्छ्, गच्छति। आगम्>आगच्छ्, आगच्छति। सम् का स्मरति आदि। जि का जयति।

वर्णमाला—कोष्ठ में पारिभाषिक नाम हैं, इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें।

ए, ऐ, ओ, औ (क) स्वर-अ, इ, उ, ऋ, लृ (इस्व) (मिश्रित) आ, ई, ऊ, ॠ (दीर्घ)

(ख)व्यंजन-क, ख, ग, घ, ङ (कवर्ग) (चवर्ग) च, छ, ज, झ, ञ ट, ठ, ड, ढ, ण (टवर्ण) (तवर्ण) त, थ, द, ध, न (अन्त:स्थ)

प, फ, ब, भ, म (पवर्ग) य, र, ल, व

श, ष, स, ह (ऊष्म), 👱 (अनुस्वार) ँ (अनुनासिक) : (विसर्ग)

सूचना-वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है-क च ट त प। द्वितीय-ख छ ठ थ फ। तृतीय-ग ज ड द ब। चतुर्थ-च झ ढ घ भ। पंचम-ङ ज ण न म। सन्धि-नियमों में प्रथम आदि के स्थान पर क्रमशः १, २, ३, ४, ४ गिनती दी जाएगी।

🕶 नियम ८- 'स्मृ' धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। खेदपूर्वक स्मरण में बच्छी। (देखो अभ्यास १४)। जैसे—पाठं स्मरति, ईश्वरं स्मरति।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. मैं पढ़ता हूँ— अहं पठामि। २. हम दोनों पढ़ते हैं—आवां पठाव:। ३. हम लोग पढ़ते हैं—वयं पठाम:। ४. वयं विद्यां पठाम:। ४. अहं कन्यां पश्यामि। ६. आवां क्रीडां पश्याव:। ७. अहं पुष्पं जिघ्रामि। ८. वयं जलं पिबाम:। ६. वयमत्र तिष्ठाम:। १०. अहं कथां स्मरामि।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) १. में लिखता हूँ। २. मैं यहाँ बैठता हूँ। ३. मैं वहाँ से आता हूँ। ४. मैं जहाँ से आता हूँ। ४. मैं जहाँ से आता हूँ। ४. मैं जहाँ से आता हूँ। ७. मैं क्या देखता हूँ। ६. मैं लड़की को देखता हूँ। ६. मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ। १०. मैं राज्य जीतता हूँ। ११. मैं जल पीता हूँ। १२. मैं फूल सूँघता हूँ।
- (ख) १३. हम दोनों पाठशाला जाते हैं। १४. हम दोनों लता देखते हैं। १४. हम लोग सत्य बोलते हैं। १६. हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं ?
- (ग) १७. वह क्या याद करता है? १८. वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? १६. तुम कहाँ से आ रहे हो ? २०. हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं।

| ₹.       | अशुद्ध वाक्य | शुद्ध वाक्य     | नियम    |
|----------|--------------|-----------------|---------|
| (१) अहं  | स्थामि।      | अहं तिष्ठामि।   | धातुरूप |
| (२) वयं  | दृश्याम:।    | वयं पश्यामः।    | धातुरूप |
| (३) वयं  | न्नाम:।      | वयं जिघ्राम:।   | धातुरूप |
| (४) अहं  | जलं पामि।    | अहं जलं पिबामि। | धातुरूप |
| (५) वर्ष | सदाम:।       | वयं सीदाम:।     | धातुरूप |

- ४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ अहं दृशामि। आवां स्थाव:। वयं पाम:। अहं सदामि। पाठशालायां गमामि। वयं पुष्पं घ्राम:। वयं जलं पाम:।
- पू. अध्यास— (क) २ (क) के वाक्यों को बहुवचन में बनाओ। (ख) २ (ख) को एकवचन में बनाओ। (ग) दृश्, सद्, स्था, पा, घ्रा के लट् के तीनों पुरुष के पूरे रूप बताओ।। (घ) बाला, लता, विद्या, कथा, क्रीडा के प्र० और द्वि० के रूप बताओ।
  - ६. वाक्य बनाओ:—पश्यामि, तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, जिग्रामि, इत:, तत:, कुत:।
- ७. रिक्त स्थानों में लट् उ० पु० का रूप लिखो-१. अहं फलं (दृश्)।२. आवामत्र (सद्)।३. वयं जलं (पा)।४. आवां पुष्पाणि (घ्रा)।५. वयमीश्वरं (स्मृ)।

शब्दकोष-७५+२५=१००)

अभ्यास ४

(व्याकरण)

(ख)कृ(करना), अस्(होना)। चुर्(चुराना), चिन्त्(चिन्तन करना, सोचना), कथ्(कहना), भक्ष्(खाना)।(६)।(ग) इत्थम्(ऐसे), तथा(वैसे), यथा(जैसे), कथम्(कैसे), अपि(भी), एव(ही), च(और), किन्तु(किंतु), परन्तु(परन्तु)।(६)।(घ)एक:(एक), द्वौ(दो), त्रयः(तीन), चत्वारः(चार), पञ्च(पाँच), षट्(छः), सप्त(सात), अष्ट(आठ), नव(नौ), दश(दस)।(१०)।

#### व्याकरण (कृ, अस्, लट्; प्रत्याहार बनाना)

#### १. कृ (करना) लट्

२. अस् (होना) लट्

अंस्ति करोति कुर्वन्ति सन्ति कुरुत: प्र० पु० स्तः प्र० पु० करोषि कुरुथ असि कुरुथ: म० पु० म० पु० स्थ: स्थ करोमि कुर्व: कुर्मः उ० पु० अस्मि उ० पु० स्व: स्मः

- चुर् आदि घातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर 'भवित' के तुल्य रूप चलेंगे—चुर्>चोरयित,
   चिन्त्>चिन्तयित, कथ्>कथयित, भक्ष्>भक्षयित।
- ४. प्रत्याहार बनाने के लिए इन १४ माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें—
- १. अइउण्। २. ऋलक्। ३. एओङ्। ४. ऐऔच्। ४. हयवरट्। ६. लण्। ७. जमङणनम्। ८. झभञ्। ६. घढधष्। १०. जबगडदश्। ११. खफछठथचटतव्। १२. कपय्। १३. शषसर्। १४. हल्।

इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है—पहले स्वर, फिर अन्त:स्थ, फिर क्रमश: वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर और अन्त में ऊष्म है।

- प्र. 'प्रत्याहार' का अर्थ है संक्षेप में कथन। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये हैं—
  (क) सूत्रों के अन्तिम अक्षर (ण्, क्, आदि) प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अन्तिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। (ख) जो प्रत्याहार बनाना हो, उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो, वहाँ ढूँढ़ना चाहिए। अन्तिम अक्षर सूत्र के अन्तिम अक्षरों में ढूँढ़िए। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएँगे। जैसे—'अल्' प्रत्याहार—अ से लेकर अन्त तक। प्रारम्भ में अ है, अन्तिम सूत्र में ल् है। अल् = पूरी वर्णमाला। अच् = अ से ऐऔच् के च् तक, अर्थात् सारे स्वर। हल् = ह से हल् के ल् तक, अर्थात् सारे व्यंजन। अक् = अ इ उ ऋ लृ। इक् = इ उ ऋ लृ। यण् = य व र ल । शर् = श ष स।
- ─ नियम ६─ 'च'(और) का प्रयोग हिन्दी के प्रयोग से एक शब्द के बाद कीजिए।
   जैसे—फल और फूल—फलं पुष्पं च। फलं च पुष्पम्, अशुद्ध है।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. एक: मनुष्यः अस्ति। २. द्वौ जालकौ स्तः। ३. त्रयः नृपाः सन्ति। ४. चत्वारः ग्रामाः। ५. पञ्च पुष्पाणि। ६. षट् फलानि। ७. सस पुस्तकानि। ८. अष्ट बालाः। ६. ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति। १०. तत्र दश एव नराः सन्ति। ११. वयं कथां क्रीडां च कुर्मः। १२. स दश पुस्तकानि चोरयति। १३. स ईश्वरं चिन्तयति। १४. अत्र पुस्तकं फलं च स्तः।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. ईश्वर एक ही है। २. दो बालक फूल सूँघते हैं। ३. तीन आदमी खाना खाते हैं। ४. चार बालक क्रीड़ा करते हैं। ५. चोर पाँच पुस्तकें चुराते हैं। ६. रमा छ: कहानियाँ कहती है। ७. वे सातों बालक ईश्वर का चिन्तन करते हैं। ८. यहाँ आठ लताएँ हैं। ६. वहाँ नौ आदमी भोजन करते हैं। १०. वहाँ दस पुस्तकें हैं।
- (ख) ११. वह है। १२. तुम कैसे हो? १३. मैं इस प्रकार खाता हूँ। १४. वह क्या सोचता है? १५. जैसी कथा है, वह वैसी ही कहता है। १६. तुम कैसे पढ़ते हो?
- (ग) १७. वे ऐसे सोचते हैं। १८. हम कथा कहते हैं। १६. हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। २०. तुम सब कथा ही कहते हो, परन्तु वे सोचते भी हैं।

| ३. अशुद्ध वाक्य        | शुद्ध वाक्य         |   | नियम |
|------------------------|---------------------|---|------|
| (१) द्वौ बालका:।       | द्वौ बालकौ।         |   | ٩    |
| (२) चत्वार: नर:।       | चत्वारः नराः।       |   | ٩    |
| (३) अष्ट लता: अस्ति।   | ं अष्ट लताः सन्ति।  |   | ٩    |
| (४) दश पुस्तकम् अस्ति। | दश पुस्तकानि सन्ति। |   | ٩    |
| (५) च भोजनम् अपि०।     | भोजनं च अपि०।       | • | 온    |

- ४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ— ईश्वरः सन्ति। वयम् अस्मि। अहं स्मः। त्वं स्थ। यूयम् असि। त्वं करोति। स कुर्वन्ति। अहं कुर्मः। वयं करोमि। रामः च कृष्णः पठित। पुष्पं च फलम्। स करोषि। आवां कुरुतः। यूयं कुरुथ।
- पू. अध्यास ( संस्कृत में )— (क) १ से १० तक गिनती के १० वाक्य बनाओ। (ख) २ (ख) को बहुवचन बनाओ। (ग) २ (ग) को एकवचन बनाओ। (घ) अस् और कृ के लट् के रूप बताओ। (ङ) ये प्रत्याहार बनाओ—अक्, अच्, अट्, एङ्, एच्, ऐच्, यण्, हश्, झश्, झल्, जश्, छव्, चर्, शर्।
  - ६. वाक्य बनाओ:-त्रय:, चत्वार:, दश, अस्ति, सन्ति, अस्मि, स्मः, करोति, करोमि।
- ७. रिक्त स्थान भरोः—(लट् लकार)— १. अहमत्र (अस्)। २. ते तत्र (अस्)। ३. यूयमिह (अस्)। ४. ते किं (कृ)। ४. अहं भोजनं (कृ)। ६. त्वं तत्र किं (कृ)। ७. यूयं किं (कृ)।

शब्दकोष-१००+२५=१२५)

#### अभ्यास प्र

(व्याकरण)

(क) जनकः (पिता), पुत्रः (पुत्र), सूर्यः (सूर्य), चन्द्रः (चन्द्रमा), सज्जनः (सज्जन),दुर्जनः (दुर्जन),प्राज्ञः (विद्वान्),लोकः (संसार,लोग),उपाध्यायः (गुरु), शिष्यः (शिष्य),प्रश्नः (प्रश्न),क्रोशः (कोस),धर्मः (धर्म),सागरः (समुद्र)। (१४)। (ख) तुद् (दुःख देना), इष् (चाहना), स्पृश् (छूना), प्रच्छ् (पूछना)। (४)। (ग) अभितः (दोनों ओर), परितः (चारों ओर), समया (समीप), निकषा (समीप), हा (दुःख,खेद),प्रति (ओर),अनु (ओर,पीछे) (७)।

सूचना—(क) जनक—सागर, रामवत्। (ख) तुद्—प्रच्छ्, भवतिवत्।

### व्याकरण ( राम, लट्, प्रथमा, संबोधन, द्वितीया )

१. शब्द रूप—राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्दरूप सं० १)। जनक आदि शब्दों में संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनावें। नियम १६ इन शब्दों में लगेगा—राम, पुत्र, सूर्य, चन्द्र, शिष्य, धर्म, सागर। सभी अकारान्त पुंलिंग शब्द राम के तुल्य चलेंगे।

२. घातुरूप—'भू'—लट् (वर्तमान) संक्षिप्तरूप— एक० द्वि० बहु०

भवति भवन्ति प्र० पु० अति अन्ति प्र० पु० भवत: अत: असि भवसि भवथ ्म० पु० म० पु० भवध: अथ: अथ भवामि भवाव: भवाम: उ० प० आमि आव: आम: उ० प०

सूचना—तुद् आदि के रूप भवति के तुल्य चलेंगे। जैसे—तुदित, इच्छति, स्पृशति, पृच्छति। लद्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में इष्ऽइच्छ् और प्रच्छ्ऽपृच्छ् हो जाते हैं।

#### कारक ( प्रथमा, संबोधन, द्वितीया )

- नियम १० कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि ) में प्रथमा होती है। जैसे —राम: पठित।
- ─ नियम ११ किसी को संबोधन करने (पुकारने) में 'संबोधन' विभक्ति होती है।
   जैसे —हे राम! हे कृष्ण!
- चियम १२─( कर्तुरीप्सिततमं कर्मं ) कर्ता जिसको ( व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को ) बहुत
   चाहता है, उसे कर्म कहते हैं।
- नियम १३-( कर्मणि द्वितीया ) कर्म में द्वितीया होती है। जैसे-रामः विद्यालयं गच्छति।
   स पुस्तकं पठति। स रामं पश्यति। स फलम् इच्छति। ते प्रश्नं पृच्छन्ति।
- नियम १४-अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु के साथ द्वितीया होती है।
   जैसे--ग्रामम् अभितः ( गाँव के दोनों ओर )। वनं निकषा समया वा ( वन के समीप )।
- नियम १५-गति ( चलना, हिलना, जाना ) अर्थवाली धातुओं के साथ द्वितीया होती
   है। जैसे— ग्रामं गच्छति। वनं विचरति। तृप्तिं गच्छति। स्मृतिं गच्छति।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. राम गाँव को जाता है—राम: ग्रामं गच्छित। २. ग्रामम् अभितः (गाँव के दोनों ओर) जलम् अस्ति। ३. ग्रामं परितः (गाँव के चारों ओर) वनम् अस्ति। ४. ग्रामं समया (गाँव के पास) पाठशाला अस्ति। ४. विद्यालयं निकधा (विद्यालय के पास) गच्छित। ६. दुर्जनं के लिए खेद है—हा दुर्जनम्। ७. विद्यालयं प्रति (विद्यालयं की ओर) गच्छित। ८. रामम् अनु (राम के पीछे) गच्छित। ६. गृहं गच्छित। १०. क्रोशं गच्छित। ११. जलं पिबित। १२. पुस्तकं पठित।
- २. संस्कृत बनाओ:— १. बालक विद्यालय जाता है। २. बालिका विद्यालय की ओर (प्रति) जाती है। ३. कन्या फल चाहती है। ४. गुरु प्रश्न पूछता है। ४. पुत्र फूल छूता है। ६. पिता सूर्य को देखता है। ७. पुत्र चन्द्रमा को चाहता है। ८. दुर्जन सज्जन को दुःख देता है। ६. पुत्र गाँव के पास बैठा है। १०. विद्वान् धर्म की ओर (अनु) जाता है। ११. गुरु के पास शिष्य बैठा है। १२. शिष्य समुद्र को (के विषय में) पूछता है। १३. संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। १४. हे पुत्र! पिता कहाँ हैं? १४. हे दुर्जन! धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता ? १६. राम घर कब जाता है ? १७ फूल के चारों ओर जल है। १८. विद्या धर्म की ओर जाती है। १६. विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। २०. राजा दुर्जन को दुःख देता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य             | शुद्ध वाक्य           | नियम |
|-----------------------------|-----------------------|------|
| (१) विद्यालये गच्छति        | विद्यालयं गच्छति।     | אַר  |
| (२) विद्यालयस्य प्रति।      | विद्यालयं प्रति।      | 18   |
| (३) ग्रामस्य निकषा (समया०)। | ग्रामं निकषा (समया०)। | 18   |
| (४) धर्मस्य अनुगच्छति।      | धर्मम् अनुगच्छति।     | 18   |
| (४) पुष्पस्य परितः।         | पुष्पं परितः०।        | 18   |

- ४. वाक्य बनाओ--(क) २ के वाक्यों का बहुवचन बनाओ।
- (ख) तुद्, इष्, स्पृश्, प्रच्छ्, पठ्, लिख्, गम्, आगम् के लट् के पूरे रूप लिखो।
- (ग) राम के तुल्य १० नये शब्दों के रूप बनाओ।
- थू. वाक्य बनाओ अभितः, परितः, समया, निकषा, प्रति, अनु, इच्छति, पृच्छति।
- ६. रिक्त स्थान भरोः—१. ग्रामम् जलमस्ति। २. विद्यालयं जनमस्ति। ३. जनकः सत्यम् जन्मिति। ४. त्वं धनम् जन्मि। ५. वयं प्रश्नं जन्मि। ६. ईश्वरः लोकं जन्मि।

शब्दकोष-१२५+२५=१५०)

#### अभ्यास ६

(व्याकरण)

(क) धनम् (धन), नगरम् (नगर), आसनम् (आसन), अध्ययनम् (पढ़ना), ज्ञानम् (ज्ञान), कार्यम् (कार्य), ओदनम् (चावल), वर्षम् (वर्ष), दिनम् (दिन)। (६)।(ख)खाद्(खाना), धाव्(दौड़ना), क्रीड्(खेलना), चल् (चलना)। अधिशी (सोना), अधिस्था (बैठना)(७)।(ग) उभयतः (दोनों ओर), सर्वतः (चारों ओर), धिक् (धिक्कार), उपरि (ऊपर), अथः (नीचे), अधि (अन्दर), अन्तरा (बीच में), अन्तरेण (बिना), विना (बिना)।(६)।

सूचना—(क) धन-दिन गृहवत्। (ख) खाद्-चल्, भवतिवत्।

# व्याकरण ( गृह, लोट्, द्वितीया )

- १. शब्दरूप—'गृह' शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्दरूप सं० २०)। संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप बनावें। सभी अकारान्त नपुंसक शब्द गृह के तुल्य चलेंगे।
- ➡ नियम १६ र् और ष् के बाद न् को ण् हो जाता है, यदि अट् (स्वर, ह, य, व, र),
  कवर्ग, पवर्ग, आ, न्, बीच में हों तो भी। जैसे—इन शब्दों में यह नियम
  लगेगा—गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र। अतः इनमें प्र० और द्वि० बहु०
  में 'आणि', तृ० एक० में 'एण', ष० बहु० में 'आणाम्' लगेगा।
- धातुरूप—'भू'—लोट् (आज्ञा अर्थ) संक्षिप्तरूप— एक० ₹. बहु० भवताम् भवन्तु प्र० पु० भवतु अतु अताम् अन्तु प्र० पु० भव भवतम् भवत म० पु० अ म० पु० अतम् भवानि भवाव भवाम उ० पु० आनि आव आम उ० पु०

सूचना — खाद् आदि के रूप भवतु के तुल्य चलेंगे। जैसे-खादतु, धावतु, क्रीडतु,चलतु, कथयतु, भक्षयतु। लट् में अधिशो>अधिशेते, अधिस्था>अधितिष्ठति, अध्यास्>अध्यास्ते।

#### कारक (द्वितीया)

- नियम १७- उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपिर, अधोऽधः और अध्यधि के साथ द्वितीया
  होती है। जैसे—ग्रामम् उभयतः। ग्रामं सर्वतः। धिक् नास्तिकम्।
- मियम १८— (अन्तरान्तरेण युक्ते ) अन्तरा, अन्तरेण और विना के साथ द्वितीया होती
   है। जैसे—गङ्गां यमुनां च अन्तरा प्रयागः अस्ति (गंगा-यमुना के बीच में प्रयाग है)। ज्ञानमन्तरेण न सुखम्। श्रमं विना न धनम्।
- नियम १६- ( अधिशीङ्स्थासां कर्म ) अधिशी, अधिस्था और अध्यास् धातु के साथ
   द्वितीया होती है। जैसे—आसनम् अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा।
- नियम २० (कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे) समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीया
  होती है। जैसे दश दिनानि (१० दिन तक) लिखति। पञ्च वर्षाणि (१
  वर्ष तक) पठति। क्रोशं (कोसभर) गच्छति।

१. उदाहरण-वाक्यः—१. वह पुस्तक पढ़े—सः पुस्तकं पठतु। २. तू गाँव को जा—स्वं ग्रामं गच्छ। ३. मैं भोजन खाऊँ—अहं भोजनं खादानि। ४. वह आसन पर बैठता है—स आसनम् अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा। ४. वह घर में सोता है—स गृहम् अधिशेते। ६. ग्रामम् उभयतः (गाँव के दोनों ओर) जलम् अस्ति। ७. विद्यालयं सर्वतः (विद्यालय के चारों ओर) पुष्पाणि सन्ति। ८. धिक् दुर्जनम्। ६. लोकम् उपर्युपरि (संसार के ऊपर-ऊपर), अधोऽधः (नीचे-नीचे) अध्यिध (अन्दर-अन्दर) ईश्वरः अस्ति। १०. क्रोशं चलतु।

२. संस्कृत बनाओ:—(क) १. वह पुस्तक पढ़े। २. वह खाना खाये। ३. वह दौड़े। ४. वह खेले। ४. वह यहाँ से चले। (ख) ६. तू घन की इच्छा कर। ७. तू नगर को जा। ८. तू फूलों को देख। ६. तू ज्ञान की इच्छा कर। १०. तू घर के कार्य को ही देख। (ग) ११. मैं चावल पकाऊँ। १२. मैं दौड़ूँ। १३. मैं खेलूँ। १४. मैं चलूँ। १४. मैं फल खाऊँ। (घ) १६. नगर के दोनों ओर वन हैं। १७. घर के चारों ओर फल हैं। १८. दुर्जन को धिकार। १६. संसार के ऊपर-ऊपर सूर्य है। २०. गाँव के नीचे-नीचे जल है। २१. लोक के अन्दर-अन्दर राम हैं। २२. गाँव और विद्यालय के बीच में (अन्तरा) जल है। २३. धर्म के बिना (अन्तरण, विना) सुख नहीं। २४. बालक आसन पर बैठता है। २४. पुत्र घर में सोता है। २६. वह दश वर्ष तक अध्ययन करता है। २७. वह पाँच दिन तक लिखता है। २८. वह कोस भर चलता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य              | शुद्ध वाक्य            | नियम |
|------------------------------|------------------------|------|
| (१) त्वं पुष्पानि पश्यतु।    | त्वं पुष्पाणि पश्य।    | 9६,9 |
| (२) नगरस्य उभयतः ।           | नगरम् उभयतः०।          | ૧૭   |
| (३) लोकस्य उपर्युपरि०।       | लोकम् उपर्युपरि०।      | ঀ७   |
| (४) धर्मस्य अन्तरेण (विना)०। | धर्मम् अन्तरेण (विना)० | 15   |
| (४) आसने अधितिष्ठति।         | आसनम् अधितिष्ठति।      | ٩٤   |

४. अभ्यास—(क) २ (क) (ख) (ग) को बहुवचन बनाओ। (ख) पूरे रूप बताओ-ज्ञान, घन, कार्य,आसन, वर्ष, दिन, फल, पुस्तक, गृह।(ग) लोट् के पूरे रूप बताओ-पट्, लिख्, गम्, वद्, दृश्, स्था, पा, कथ्, मक्ष्, खाद्, घाव्, क्रीड्, चल्।

४. वाक्य बनाओ — उभयतः, सर्वतः, अन्तरा, अन्तरेण, अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते।

६. रिक्त स्थलों को भरो:- १. - उभयतः जलम्। २. - सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। ३. - अन्तरेण न सुखम्। ४. - च अन्तरा प्रयागः। ४. - अधिशेते। ६. - अध्यास्ते। शब्दकोष-१५०+२५=१७५)

अभ्यास ७

(व्याकरण)

(क) अजा(बकरी), वसुधा(भूमि), सुधा(अमृत), जटा(जटा), क्षमा(क्षमा)। तण्डुल: (चावल), दुग्धम् (दूध), शतम् (सौ या सौ रु०)। (द)। (ख्र) भ्रम् (घूमना), रुह् (चढ़ना, उगना), त्यज् (छोड़ना), वस् (रहना), नी (ले जाना), ह (माँगना), दण्ड् (दंड देना), रुध् (रोकना), चि (चुनना), बू (बोलना), शास् (बताना), पथ् (मथना), पुष् (चुराना)। (१७)।

सूचना—(क) अजा—क्षमा, रमावत्। तण्डुल—रामवत्। (ख) भ्रम्—वह्, भवतिवत्।

# व्याकरण (रमा, लृट्, द्वितीया द्विकर्मक)

- शब्दरूप—-'रमा' के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्दरूप सं० १३)। संक्षिप्तरूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। नियम १६ इन शब्दों में लगेगा—रमा, क्षमा। सभी आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य चलेंगे।
- २. धातुरूप—'भू'—लृद् (भिवष्यत्) संक्षिप्तरूप—एक० द्वि० बहु० भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० (इ)स्यति (इ)स्यतः (इ)स्यन्ति प्र० पु० भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० पु० (इ)स्यसि (इ)स्यथः (इ)स्यथ म० पु० भविष्यमि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० (इ)स्यामि (इ)स्यावः (इ)स्यामःउ० पु०

सूचना—(क) इन पूर्वोक्त धातुओं में 'इष्यति' ही लगाकर रूप बनावें—पठिष्यति, लेखिष्यति, गिमष्यति, हिसष्यति, आगमिष्यति, रिक्षष्यति, विदिष्यति, पतिष्यति, स्मृ>स्मिरिष्यति, कृ>किरिष्यति, अस्>भविष्यति, चुर्>चोरियप्यति, चिन्त्>चिन्तियप्यति, कथ्>कथिष्यति, भक्ष्>भक्षियप्यति, भक्ष्>भक्षियप्यति, भक्ष्>भक्षियप्यति, धाविष्यति, क्रीडिष्यति, चिल्प्यति, भ्रिमिष्यति, ह्र>हरिष्यति, ज्विष्यति, चरिष्यति, वृष्>विष्यति, वृष्क्विष्यति।

- (ख) इनमें 'स्यति' लगेगा—यच्>पक्ष्यति, नम्>नंस्यति, दृश्>द्रक्ष्यति, सद्>सत्स्यति, स्था>स्थास्यति, पा>पास्यति, घा>घास्यति, जि>जेष्यति, तुद्>तोत्स्यति, स्पृश्>स्प्रक्ष्यति, प्रच्छ्>प्रक्ष्यति, रह्>पेक्ष्यति, त्यज्>त्यक्ष्यति, वस्<वत्स्यति, नी>नेष्यति, कृष्>कक्ष्यंति, वह्>वक्ष्यति, दह्>घक्ष्यति, तप्>तप्>तप्स्यति, गै>गास्यति।
- २. 'नी' आदि के क्रमशः लट् में ऐसे रूप चलेंगे—नयित, हरित, कर्षति, वहित (भवितवत्)। दोग्धि, याचते, दण्डयित, रुणद्धि, चिनोति, ख्रवीति, शास्ति, मध्नाति, मुष्णाति।
- नियम २१ ये धातुएँ द्विकर्मक हैं। (इन अर्थों की अन्य धातुएँ भी)। इनके साथ दो
  कर्म होते हैं —दुह, याच्, पच्, दण्ड, रुध्, प्रच्छ, चि, बू, शास्, जि, मथ्,
  मुब्, नी, इ, कृष्, वह।

१. उदाहरण-वाक्यः—१. वह पढ़ेगा—सः पिठिष्यति। २. तू जाएगा—त्वं गिमष्यसि। ३. मैं आऊँगा—अहम् आगिमष्यामि। ४. वह देखेगा—सः द्रक्ष्यति। ५. बकरो का दूध दुहता है—अजां दुग्धं दोग्धि। ६. राजा से क्षमा माँगता है—नृपं क्षमां याचते। ७. चावलों से भात पकाता है—तण्डुलान् ओदनं पचित। द. राजा दुर्जन पर सौ रुपए दण्ड लगाता है—नृपः दुर्जनं शतं दण्डयति। ६. घर में बकरी को रोकता है—गृहम् अजां रुणद्धि। १०. गुरु से धर्म पूछता है—उपाध्यायं धर्म पृच्छति। ११. लता से फूलों को चुनता है—लतां पृष्पाणि चिनोति। १२. पुत्र को धर्म बताता है—पुत्रं धर्म ब्रवीति, शास्ति वा। १३. राम से सौ रुपए जीतता है—रामं शतं जयित। १४. समुद्र से अमृत को मथता है—सागरं सुधां मध्नाति। १५. राम के सौ रुपए चुराता है—रामं शतं मुष्णाति। १६. बकरीको गाँव में ले जाता है—अजां ग्रामं नयित, हरित, कर्षति, बहित वा।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. वह लिखेगा। २. वह पढ़ेगा। ३. वह हँसेगा। ४. वह कपर जायेगा। ४. वह नीचे आयेगा। ६. वह रक्षा करेगा। ७. वह बोलेगा। ८. वह पकायेगा। (ख) ६. तू गिरेगा। १०. तू नमस्कार करेगा। ११. तू देखेगा। १२. तू बैठेगा (स्था, सद्)। १३. तू जल पियेगा। १४. तू फूल सूँघेगा। १४. तू ईश्वर को स्मरण करेगा। १६. तू राज्य जीतेगा। (ग) १७. मैं धन नहीं चुराऊँगा। १८. मैं सोचूँगा। १६. मैं कथा कहूँगा (कथ्)। २०. मैं खाना खाऊँगा (भक्ष्)। २१. मैं धन चाहूँगा। २२. मैं फूल छूऊँगा। २३. मैं प्रश्न पूछूँगा। २४. मैं यहाँ रहूँगा। (घ) २४. वह राजा से भूमि माँगता है। २६. वह चावलों से भात पकायेगा। २७. वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा। २८. वह शिष्य को सत्य बतायेगा (वद्)। २६. वह दुर्जन से सौ रुपए जीतेगा। ३०. वह नगर में बकरी को लायेगा। (नी, ह, कृष्, वह्)।

| ३. अशुद्ध वाक्य          | शुद्ध वाक्य         | नियम    |
|--------------------------|---------------------|---------|
| (१) त्वं तिष्ठिष्यसि।    | त्वं स्थास्यसि।     | घातुरूप |
| (२) नृपात् वसुधां याचते। | नृपं वसुधां याचते।  | २१      |
| (३) नगरे अजां नेष्यति।   | नगरम् अजां नेष्यति। | 71      |

४. अभ्यास— (क) २ (क) (ख) (ग) को बहुवचन बनाओ। (ख) पूरे रूप लिखो—रमा, अजा, वसुघा, सुघा, गङ्गा, यमुना। (ग) लृट् के पूरे रूप लिखो—पठ्, लिख्,गम्, वद्,कृ, अस्, कथ्, भक्ष्, पच्, दृश, स्था, पा, घ्रा, जि, प्रच्छ, त्यज्, वस्, नी, वह्।

प्र. वाक्य बनाओ — पास्यामि, द्रक्ष्यामि, स्थास्यामि, स्प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति, वत्स्यति, घ्रास्यति, जेव्यति, याचते, पचिति, ब्रवीति, नयति।

शब्दकोष-१७४+२५=२००)

#### अभ्यास ८

(व्याकरण)

(क) हरिः (विष्णु, सूर्यं, किरण, सिंह, बन्दर), कविः (कवि), यतिः (संन्यासी), भूपितः (राजा), सेनापितः (सेनापित), प्रजापितः (प्रजापित, ब्रह्मा), रविः (सूर्यं), किपः (बन्दर), मुनिः (मुनि), अग्निः (आग), गिरिः (पहाड़), मरीचिः (किरण)। मेघः (बादल), दण्डः (डंडा), कन्दुकः (गेंद्)। (१४)। (ख) दह् (जलाना), ज्वल् (जलना), तप् (तपना, तपस्या करना), चर् (चलना, धूमना), वृष् (बरसना), गै (गाना)। (६)। (ग) सह, साकम्, सार्धम्, समम्, (चारों का अर्थं है, साथ) (४)।

सूचना—(क) हरि-मरीचि, हरिवत्। मेघ-कन्दुक, रामवत्। (ख) दह-गै, भवतिवत्।

# व्याकरण ( हरि, लङ्, तृतीया )

- १. शब्दरूप—'हरि' शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्दरूप सं०२)। संक्षिप्त रूप लगाकर कवि आदि के रूप बनाओ। सभी इकारान्त पुंलिंग शब्द हरिवत्। नियम १६ इन शब्दों में लगेगा—हरि, रवि, गिरि। जैसे—हरिणा, हरीणाम्।
- चियम २२─( पितः समास एव ) पित शब्द किसी शब्द के अन्त में समस्त होगा तो

   उसका रूप हिर के तुल्य चलेगा। जैसे─भूपितना, भूपतये, भूपते: आदि।
- इ. घातुरूप—'भू'—लङ्(भूतकाल) संक्षिप्तरूप—एक० द्वि० बहु० अभवत् अभवताम् अभवन् प्र० पु० (घातु अत् अताम् अन् प्र० पु० अभवः अभवतम् अभवत म० पु० से पहले अः अतम् अत म० पु० अभवम् अभवाव अभवाम उ० पु० अ+) अम् आव आम उ० पु०

सूचना — लङ् में धातु से पहले 'अ' लगेगा, बाद में संक्षिप्तरूप। जैसे — अपठत्, अलिखत्, अदहत्, अज्वलत्, अपतत्, अचरत्, अवर्षत्, अग़ायत्। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो 'आ' लगेगा और वृद्धि होगी। जैसे –इष्>ऐच्छत्, आगम्>आगच्छत्, अस्>आसीत्।

# कारक ( तृतीया, करण )

- 🕶 नियम २३- ( साधकतमं करणम् ) क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं।
- नियम २४- (कर्तृकरणयोस्तृतीया) करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य तथा
   भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे-कन्दुकेन क्रीडित। दण्डेन चलित। रामेण गृहं गम्यते। रामेण भूयते।
- नियम २५ ( सहयुक्तेऽप्रधाने ) सह, साकम्, सार्धम्, समम्, ( साथ अर्थ में ) के साथ
  तृतीया ही होती है। जैसे –जनकेन सह, साकं सार्धं समं वा गृहं गच्छति।
- नियम २६ (इत्यंभूतलक्षणे) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है,
   उसमें तृतीया होती है। जैसे—जटाभिः यितः (जटा से संन्यासी ज्ञात होता है)।
- ► नियम २७∸ ( हेतौ ) कारणबोधक शब्दों में तृतीया होती है। अध्ययनेन वसित।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. उसने पढ़ा—सः अपठत्। २. तूने लिखा—त्वम् अलिखः। ३. मैंने कहा—अहम् अवदम्।४. मूपिता सह सेनापितः चरित।५. यितना साधं किवः गायित।६. मुनिः सत्येन लोकं जयित।७. रिवः मरीचिभिः अतपत्। ८. अग्निः ग्रामम् अदहत्।६. अग्निः ज्वलित। १०. गिरिं निकषा कपयः चरित। ११. मेघः वर्षति। १२. ग्रजापितः (हरिः) लोकं करोति। १३. अध्ययनेन (अध्ययन के उद्देश्य से) वसित। १४. विद्यया ज्ञानं भवित। १४. घर्मेण-हरिमपश्यत्।
- २. संस्कृत बनाओ: १. राम गेंद से खेला। २. मुनि डण्डे के द्वारा चला। ३. किव ने गाया। ४. आग ने नगर को जलाया। ४. सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया। ६. आग कब जलो? ७. संन्यासी ने वहाँ तप किया। ८. राजा किव के साथ घूमा। ६. राजा (भूपति) के साथ सेनापति यहाँ आया? १०. जटा से संन्यासी ज्ञात होता है। ११. किव ने किस प्रकार गाया? १२. यित मुनि के साथ हिर के पास गया। १३: पहाड़ के ऊपर-ऊपर सूर्य तपा। १४. बालक बन्दरों के साथ खेला। १४. मुनि राजा के साथ बैठा। १६. मेघ बरसा। १७. किव और मुनि ने पुस्तकें लिखीं। १८. राजा और सेनापित ने लोक की रक्षा की। १६. यित ने सूर्य को नमस्कार किया। २०. बन्दर बालकों के साथ खेला।

| ३. अशुद्ध वाक्य                | शुद्ध वाक्य                 | नियम             |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| (१) कविना अगायत्।              | कवि: अगायत्।                | 90               |
| (२) अग्निना नगरम् अदहत्।       | अग्नि: नगरम् अदहत्।         | 10               |
| (३) भूपत्युः सह आगच्छत्।       | भूपतिना सह आगच्छत्।         | २२, २४           |
| (४) यति: मुने: सह०।            | यति: मुनिना सह०।            | · २ <u>४</u>     |
| (४) ०सेनापतिना च लोकस्य अरखत्। | ०सेनापति: च लोकम् अरक्षताम् | <b>1, £1, ó1</b> |

- ४. अध्यास—(क) २ के वाक्यों को लट्, लोट् और लृट् में परिवर्तित करो।(ख) पूरे रूप लिखो–हरि, कवि, रवि, अग्नि, मुनि, भूपति, प्रजापति।(ग) लङ् के पूरे रूप लिखो— पट्, लिख्, गम्, वट्, दृश्, स्था, पा, प्रच्छ, ज्वल्, चर्।
  - थू. वाक्य बनाओ सह, साकम्, सार्चम्, समम्। अदहत्, अतपत्, अचरत्, अगायत्।
- ६. रिक्त स्थान भरोः—(सङ्लकार) १. यमः कन्दुकेन (क्रीड्)। २. यतिः सूर्यम् (नम्)। ३. कविः कथम् (गै)। ४. गिरिं निकवा कपिः (भ्रम्)। ४. कपिषिः सह बालः (क्रीड्)।

शब्दकोष--२००+२५=२२५)

#### अभ्यास ६

(व्याकरण)

(क) गुरुः (गुरु, विशेषण-भारी, बड़ा), भानुः (सूर्य), इन्दुः (चन्द्रमा), शतुः (शतु), शिशुः (बालक), वायुः (वायु), पशुः (पशु), तरुः (वृक्ष), साधुः (सजन, सरल,अच्छा, निपुण)। काणः (काना), कर्णः (कान), बिधरः (बहरा), पादौ (पैर), खञ्जः (लॅंगड़ा), शब्दः (शब्द), अर्थः (१. अर्थः, २. धन, ३. प्रयोजन), विवादः (विवाद)।नेत्रम् (आँख), तृणम् (तिनका), सुखम् (सुख), दुःखम् (दुःख), प्रयोजनम् (प्रयोजन), हसितम् (हँसना)। प्रकृतिः (स्वभाव)। (२४)। (ग) अलम् (१. बस, २. पर्याप्त, समर्थ, शक्त)। (१)।

सूचना---(क) गुरु-साधु, गुरुवत्। काण-विवाद, रामवत्। नेत्र-हसित, गृहवत्। प्रकृति, मितवत्।

व्याकरण ( गुरु , विधिलिङ्, तृतीया , अनुस्वारसन्धि )

 शब्दरूप—गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द है सं० ४)। संक्षिप्तरूप लगाकर मानु आदि के रूप गुरुवत् बनावें। सभी उकारान्त पुंलिंग शब्द गुरु के तुल्य चलेंगे। नियम १६ इन शब्दों में लगेगा—गुरु, शत्रु, तरु। जैसे—गुरुणा, गुरूणाम, शत्रुणा, शत्रुणाम्।

धातुरूप—'भू'—विधिलिङ् (आज्ञा/चाहिए अर्थ) संक्षिप्तरूप—एक० द्वि॰ बहु० भवेत् भवेताम् भवेयुः प्र० पु० एताम् एय: एत् भवेतम् भवे: भवेत म० प० ए: एतम् एत म० पु० भवेयम् भवेव भवेम उ० पु०. एयम् एव एम उ० प० संक्षिप्त रूप लगाकर पठ् आदि के रूप बनावें। जैसे-पठेत्, लिखेत्, गच्छेत्, पश्येत्।

कारक ( तृतीया, अनुस्वार सन्धि )

नियम २८ – िकम्, कार्यम्, अर्थः और प्रयोजनम् (चारों प्रयोजन अर्थ में हों तो ) के साथ तृतीया होती है — जैसे — मूर्खेण पुत्रेण िकम्, िकं कार्यम्, कोऽर्थः, िकं प्रयोजनम्? (मूर्खं पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन)। तृणेन अपि कार्यं भवति।

 चियम २६ – अलम् (बस, मत) के साथ तृतीया होती है। जैसे—अलं हिसतेन (मत हँसो)। अलं विवादेन (विवाद मत करो)।

 चियम ३० – (येनाङ्गविकारः) शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े, उसमें तृतीया होती है। जैसे—नेत्रेण काणः (एक आँख से काणा), कर्णेन बिधरः।

 नियम ३१ – ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् ) प्रकृति ( स्वभाव ) आदि क्रिया-विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। प्रकृत्या साथुः ( स्वभाव से सरल )। सुखेन जीवित। दःखेन जीवित। सरलतया लिखित।

मियम ३२ – (सन्धि) – (मोऽनुस्वारः) पदान्त (शब्द या धातुरूप के अन्तिम) म् के बाद कोई हल् (व्यंजन) हो तो म् को अनुस्वार (ं) हो जाता है, स्वर बाद में हो तो नहीं। रामम्+पश्यित=रामं पश्यित। रामम्+अपश्यत् = राममपश्यत्।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. उसे पढ़ना चाहिए (वह पढे े तः पठ््. को निखना चाहिए-त्वं लिखे:। ३. मैं गुरु को नमस्कार करूँ-अहं ु नमेयम्। ४. दुर्जनेन कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्, किं कार्यम्? (दुर्जन से क्या लाभ?)। ५. अलं भोजनेन (भोजन मत करो)। ६. पादेन खज्जः। ७. गुरुः शिशुं प्रश्नं पृच्छेत्। ८. सूर्यः मरीचिभिः तपेत्। ६. इन्दुः सुधां वर्षेत्। १०. भूपितः शत्रून् जयेत्। ११. साधुः पशुभिः सह चरेत्। १२. तरुः फलैः नमेत्। १३. सज्जनाः विद्यया सह नमेयुः। १४. प्रकृत्या साधुः।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? २. मत हं यो। ३. पट खाओ। ४. शतु आँख से काना है। ५. शिशु कान का बहरा है। ६. पशु पैर से लँगड़ा है। ७. गुरु स्वभाव से सज्जन है। ८. वायु सुख से बहती है। (ख) (विधिलिङ्) ६. शिशु गुरु को नमस्कार करे। १०. तू सूर्य को देख। ११. मैं चन्द्रमा को देखूँ। १२. वे शतुओं को जीतें। १३. हवा वहे (वह)। १४. शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाये। १४. साधु वृक्षों के पास बसे। १६. तू घर जा। १७. मैं वृक्षों को देखूँ। १८. हम सूर्य को देखें। १६. वह चावल पकाये। २०. शिशु दुश ि...

| ३. अशुद्ध वाक्य     | शुद्ध वाक्य    | नियम |
|---------------------|----------------|------|
| (१) अलं हसितस्य।    | अलं हसितेन।    | 35   |
| (२) नेत्रस्य काण:।  | नेत्रेण काणः।  | 30   |
| (३) सुखात् वहति।    | सुखेन वहति।    | 79   |
| (४) गिरौ गच्छेत्।   | गिरिं गच्छेत्। | 94   |
| (५) दुग्धम् पिबेत्। | दुग्धं पिबेत्। | . ३२ |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लट्, लोट् और लृट् में बदलो। (ख) पूरे रूप लिखो—गुरु, भानु, इन्दु, शिशु, वायु, साधु।(ग) विधिलिङ्के पूरे रूप लिखो—पट्, लिख्, गम्. वद्, दृश्, स्था, पा, प्रच्छ्, चर्, त्यज्, खाद्, धाव्।
- पू. वाक्य बनाओ कोऽर्थ:, किं प्रयोजनम्, अलम्, प्रकृत्या, काणः, खञ्जः। पठेत्, लिखेत्, गच्छे:, वदे:, पश्येत्, तिष्ठेत्, पिबेत्, पृच्छेत्, त्यजयेम्, खादेम।
- ६. रिक्त स्थलों को भरोः-१. अलं ःः।२. प्रकृत्याःः।३. ःः बधिरः।४. ः कोऽर्थः।४. ःः पश्येत्।६. ःः पठेम।७. ःः गच्छेम।८. ःः नमेयम्।
- ७. संधि करोः-- किम्+कार्यम्+करोति। अहम्+गृहम्+गच्छामि। पुस्तकम्+पठित। गुरुम्+नमित। शिशुम्+प्रश्नम् +पृच्छिति। जलम्+पिबित। त्वम्+पठिस। अहम्+लिखामि।

शब्दकोष--२२५+२५=२५०)

अध्यास १०

(व्याकरण)

(क्) तत् (वह), यत् (जो), एतत् (यह), किम् (कौन), सर्व (सज), पूर्व (यहला), विश्व (१. सज, २. संसार), अन्य (और), इतर (और), (सर्वनाम)। विधः (बाह्मण), इन्द्रः (इन्द्र), दैत्यः (राक्षस)। प्रभुः (१. स्वामी, २. समर्ज), पितृ (१. पिता, २. पितरलोग)। (१४)। (ख) दा (यव्ह्) (देना), वितृ (देना), दा (देना)। (३)। (ग) नमः (नमस्कार, प्रणाम), स्वस्ति (आशीर्वाद), स्वाहा (देवताओं के लिए अन्नि में आहुति), स्वधा (पितरों के लिए अन्नादि), अलम् (पर्याप्त, समर्च), वक्द (आहुति, साधुकाद)। (६)। (घ) शकः (समर्च), समर्थः (समर्च)। (२)।

सूचना-(क) तत्-इतर, सर्ववत्। (ख) दा-वित्, मवतिवत्।

# व्याकरण ( सर्वनाम पुंलिंग, चतुर्थी, यण्सन्धि )

१. सर्व शब्द के रूप पुंलिंग में स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २६ क)। नियम १६ इन शब्दों में लगेगा—सर्व, पूर्व, विग्न, इन्द्र, प्रमु, पितृ।

सूचना—(क) अकायन्त सर्वनाम शब्दों में 'राम' शब्द के रूप से ये ४ अन्तर होते हैं—१. प्र० बहु० में 'ए'। २. च० एक० में 'स्मै'। ३. पं० एक० में 'स्मात्'। ४. प० बहु० में 'एपाम्'। ४. स० एक० में 'स्मिन्' लगेगा। श्रेष रामकत्। (ख) तत्, यत्, एतत्, किम् को पुंलिंग में क्रमशः त, य, एत, क रूप हो जाता है, इनके ही रूप चलते हैं। केवल तत् और एतत् का प्र० एक० में क्रमशः सः, एषः हो जाता है। जैसे—सत्भ्सः तौ ते।

- २. घातुरूप--- लट् में यच्छ्>यच्छति। वित् > क्तिराति। दा>ददाति।
- नियम ३३ सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का बड़ी लिंग, विमंदित और वचन होता है, जो विशेष्य का होता है। जैसे—क: नर:, कं नरम्, केन नरेण। का बाला।
- ─ नियम ३४─ (कर्मणा यमिष्प्रैति स संग्रदानम्) दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे संग्रदान कहते हैं।
- 🕶 नियम ३४— ( चतुर्वी संप्रदाने ) संप्रदान कारक में चतुर्वी होती है। विप्राय धर्न ददाति।
- नियम ३६ ( नमः स्विस्तिस्वाहास्वयालंबषड्योगाच्च ) नमः, स्विस्ति, स्वाहा, स्वधा,
   अलम् ( तथा पर्याप्त अर्थवाले अन्य शब्द ), वषद् के साथ चतुर्थी होती
   है। जैसे—गुरवे नमः। शिष्याय स्वस्ति। अन्नवे स्वाहा। पितृष्यः स्वधा।
   इन्द्राय वषद्। हरिः दैत्येष्यः असम्, प्रमुः, समर्थः, शवतः वा।
- नियम ३७- (संधि)(इको यणचि)इ,ई को युः ऋ ऋ को रुः लु को ल् हो जाता है,
   यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं। जैसेप्रति+एकः प्रत्येकः, इ को यु। पठतु-एकः पठत्वेकः, उ को व्। पितृ

  + आ पित्रा। लू + आकृतिः लाकृतिः।

१. उदाहरण-वाक्यः—१. वह उस ब्राह्मण को घन देता है—स तस्मै विप्राय घनं ददाति, यच्छति वितरित वा।२. गुरु को नमस्कार—गुरवे नमः।३. पुत्राय स्वस्ति।४. राम शतुओं के लिए पर्यात है—रामः शतुभ्यः अलम्, समर्थः, शकः, प्रभुः वा। ५. एतस्मै बालकाय फलं यच्छ, वितर वा।६. कस्मै शिष्याय ज्ञानं वितरित। ७. सर्वेभ्यः (विश्वेभ्यः) शिशुभ्यः भोजनं वितर, इतरेभ्यः (अन्येभ्यः) फलानि यच्छ। ८. तिष्ठत्यत्र कः ? ६. लिखत्वेकः, पठत्वन्यः। १०. आगच्छत्विह रामः।

२. संस्कृत बनाओ:—(क) १. उस बालक को दूध दो (यच्छ, वित्)। २. इस मुनि को धन दो। ३. सूर्य को जल दो। ४. किस राजा को धन देते हो? ४. उस किव को भोजन दो। ६. जिस बालक को फल देते हो, उसी को फूल भी दो। ७. पिता को नमस्कार। ८. शिष्य को आशीर्याद। ६. दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है। १०. ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। ११. अग्नि के लिए स्वाहा। १२. पितरों के लिए स्वधा।(ख) १३. इन मुनियों को फल और फूल दो। १४. जो बालक विद्यालय नहीं जाता, उसको पिता दण्ड देता है। १४. इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो। १६. इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो। १७. सारे (सर्व, विश्व) विद्वानों को वहाँ ले जाओ। १८. किस बालक को पूछते हो? १६. किस विद्यालय में पढ़ते हो? २०. इन बालकों को पुस्तक दो और उन बालकों को गेंद दो।

| ३. अशुद्ध वाक्य                         | शुद्ध वाक्य                  | नियम            |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| (१) तं बालकं दुग्धं वितर।               | तस्मै बालकाय दुग्धं वितर।    | ¥ <b>5,</b> £ £ |
| (२) एतं मुनिं धनं यच्छ।                 | एतस्मै मुनये धनं यच्छ।       | 33, 3 <u>x</u>  |
| (३) जनकं नमः।                           | जनकाय नमः।                   | 3€              |
| (४) एतं प्रश्नं तस्मात् छात्रात् पृच्छ। | एतं प्रश्नं तं छात्रं पृच्छ। | २१, ३३          |

४. अध्यास—(क) २ (क) को बहुवचन में परिवर्तित करो। (ख) तत्, यत्, एतत्, किम्, सर्व और विश्व के पुंलिंग में पूरे रूप लिखो। (ग) वच्छ, वितृ के लट्, लोट् और विधिलिङ् के पूरे रूप लिखो।

**५. वाक्य बनाओ**— नमः, स्वस्ति, अलम्, प्रमुः, कस्मै, तस्मै, एतस्मै, यस्मै, सर्वेध्यः।

६. संधि करो:-प्रति + एक:। इति + ठवाच। इति + आह। इति + अवदत्! आगच्छतु + अत्र। पठतु + एव: । सुघी + उपास्य:। मधु + अरि:। घातृ + अंश:। लृ +आकृति:।

७. संधि-विच्छेद करोः-यद्यपि, प्रत्युपकारः, इत्युवाच, पठत्वत्र, गच्छत्वन्यः।

शब्दकोष--२५०५ रूप्=२७५)

अभ्यास ११

(व्याकरण)

(क) ब्राह्मणः (ब्राह्मण), क्षत्रियः (क्षत्रिय), वैश्यः (वैश्य), शूद्रः (शूद्र), वर्णः (वर्ण), मोक्षः (मोक्ष, मुक्ति), मूर्खः (मूर्ख), चोरः (चोर), अश्वः (घोड़ा)। मोदकम् (लड्डू), पापम् (पाप)। (११)। (ख) कुध् (क्रोध करना), कुप् (क्रोध करना), दुह् (द्रोह करना), ईर्घ्य् (ईर्घ्या करना), असूय (बुराई निकालना), धारि (धारण करना, किसी का ऋणी होना), स्पृह् (चाहना), निवेदि (कहना, निवेदन करना), उपदिश् (उपदेश देना), भज् (सेवा या भजन करना), क्रन्द् (रोना)। रुच् (१. अच्छा लगना, २. चमकना)। (१२)। (ग) अर्थम् (लिए), कृते (लिए) (२)।

सूचना—(क) ब्राह्मण —अश्व, रामवत्। मोदक —पाप, गृहवत्।

# व्याकरण ( सर्वनाम नपुं०, चतुर्थी, अयादिसंधि )

१. शब्दरूप — सर्व के नपुं० के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २६ ख)। संक्षिपारूप लगाकर तत् आदि (अभ्यास १०) के पूरे रूप बनाओ।

सूचना —सर्व आदि के तृतीया से स्पन्नी तक पुंलिंग के तुल्य रूप होंगे। प्र० द्वि० में अम्, ए. अण्यानग्या। तत आलि के अप हु० एक० में ये रूप होते हैं —तत्, यत्, एतत्, किम्, अन्यत्, इतःतः

२. धातुकर्प — क्रुध् आदि के ये रूप बनाकर लट् आदि में 'भवति' के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यित, कुँप्यति, दुस्यति, ईर्ष्यति, असूयति, धारयति, स्पृहयति, निवेदयति, उपदिशति, भजति, क्रुन्दिति। रुच् का लट् प्र० पु० एक० में रोचते। (देखो अभ्यास १६)।

 नियम ३८ - ( रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ) रुच् ( अच्छा लगना ) अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। जैसे -- बालकाय मोदकं रोचते। पुत्राय दुग्धं रोचते।

 नियम ३६ - ( कुधहुहेर्घ्यांसूयार्थानां यं प्रति कोपः ) कुध्, हुह्, ईर्घ्य्, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाय, उसमें चतुर्थी होती है। रामः मूर्खाय ( राम मूर्ख पर ) कुध्यति, कुप्यति, हुस्यति, ईर्घ्यति, असूयति।

- नियम ४० कथ्, निवेदय, उपिदश, धारय (ऋणी होना), स्पृह, कल्पते (होना), संपद्यते (होना), हितम् (हित) तथा सुखम् के साथ चतुर्थी होती है। जैसे —शिष्याय (शिष्य को) कथयित। रामः देवदत्ताय शतं (राम देवदत्त का सौ रु०) धारयित। विद्या ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते। उपिदश् के साथ द्वितीया भी होती है।
- नियम ४१ (तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या) जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती
   है, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे—मोक्षाय हिंर भजित। शिशु: दुग्धाय कन्दित।
- चियम ४२ चतुर्धी के अर्थ में 'अर्थम्' और 'कृते' अव्ययों का प्रयोग होता है। कृते के साथ षष्ठी होती है। भोजनार्थम्, भोजनस्य कृते (खाने के लिए)।
- नियम ४३ (संधि) ( एचोऽयवायावः ) ए को अय्, ओ को अव्, ऐ को आय् और औ को आव् हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। जैसे—ने + अनम् = नयनम्।हरे + ए = हरये। गुरो + ए = गुरवे। गै+अकः = गायकः । द्वौ + अत्र = द्वावत्र।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. बालक को लड्डू अच्छा लगता है—बालकाय मोदकं रोचते। २. नृपः दुर्जनेभ्यः (राजा दुर्जनों पर) क्रुध्यति, कुप्यति, दुस्यति, ईर्ष्यति, असूयित वा। ३. गुरुः शिष्याय (शिष्य को) कथयति, निवेदयति, उपिदशित वा। ४. हिरः पुष्पेभ्यः (फूलों को) स्पृहयति। ४. विद्या अर्थाय कल्पते, संपद्यते, भवित (धन के लिए है)। ६. ब्राह्मणाय (ब्राह्मण का) हितं सुखं वा भवेत्। ७. शिशुः दुग्धाय (दुग्धार्थम्, दुग्धस्य कृते) क्रन्दन्ति। ८. तत् पुस्तकं पठ। ६. एतत् राज्यं रक्ष। १०. किं कार्यं करोषि। ११. सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति। १२. अन्यत् (इतरत्) पुस्तकं पठ। १३. द्वावत्र आगच्छतः। १४. बालकावद्य क्रीडतः।

२. संस्कृत बनाओ: — १. इस लड़के को यह फूल अच्छा लगता है। २. उस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है। ३. गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। ४. यह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है। ४. वह मृखं इस विद्वान् से देण्यां करता है। ६. वह मृखं इस विद्वान् से देण्यां करता है। ६. वह मृखं इस विद्वान् से देण्यां करता है। ६. वह मृखं इस विद्वान् से देण्यां करता है। ६. वह मृजि सोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है। १०. चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षित्रय, वैश्य और शूद्र। ११. वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है। १२. राम इन फलों को चाहता है (स्मृह्)। १३. सारे पापों को छोड़ो। १४. ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। १४. यह दूसरी (अन्य, इतर) पुस्तक है। १६. वह मनुष्य राम का सौ रु० का ऋणी है। १७. शिष्य का हित हो (हितम, सुखम्)।

| ३. अशुद्ध वाक्य          | शुद्ध वाक्य           | नियम |
|--------------------------|-----------------------|------|
| (१) बालकं पुस्तकं रोचते। | बालकाय पुस्तकं रोचते। | ₹    |
| (२) शिष्ये क्रुध्यति।    | शिष्याय क्रुध्यति।    | 35   |
| (३) सेनापतिम् अकथयत्।    | सेनापतये अकथयत्।      | ४०   |

४.अभ्यास——( क ) यत्, तत्, एतत्, किम्, सर्व और विश्व के नपुं० के पूरे उत्तः।लखो। ( ख ) इनके लट् लोट् और विधिलिङ् के रूप लिखो—क्रुध्, उपदिश्, भज्, निवेदय, धारय।

प्र. वाक्य बनाओ— रोचते, क्रध्यति, द्वह्यति, धारयति, स्पृहयति, कथयति, भजति, अर्थम्।

६. सन्धि-करो:--मुने+ए, कवे+ए, जे+अति, जे+अः, शे+अनम्, गुरो+ए, पो+अनः, भो+अति, ह नै+अकः, कै+अः, पौ+अकः, प्रभौ+अः, भौ+अकः।

७. संधि-विच्छेद करोः— सज्जनावत्र, बालावद्य, ब्राह्मणाविदानीम्, द्वावेतौ, भावकः, परिचायकः, यतये, कवये, शिशवे, साधवे, गुरवे।

१. उदाहरण-वाक्यः—१. उस वृक्ष से यह पता गिरा—तस्माद् वृक्षात् एतत् पत्रम् अपतत्। २. तस्माद् अश्वात् स नरः पति। ३. प्रासादाद् बालः अपतत्। ४. तस्माद् गुरोः अधीते, पठित वा। ४. चोराद् विभेति। ६. चोरात् त्रायते। ७. रामाद् अन्यः (इतरः, भिन्नः, अतिरिक्तः) कः सत्यं वदेत्। ८. घनाद् ऋते न सुखम्। ६. एषा बालिकेच्छिति लतामेताम्। १०. एताः सर्वाः (विश्वाः) प्रजाः धर्मं रक्षन्ति। ११. प्रजेच्छिति नृपम्। १२. पश्येदानीम् १३. नेदानीं गच्छ। १४. पश्योपिर। १४. केदानीं वेला?

२. संस्कृत बनाओ: — १. इस वृक्ष से ये फूल गिरे। २. उस महल से वह लड़की गिरी। ३. किस घोड़े से वह सेनापित गिरा? ४. जिस नगर से वह राजा इस गाँव में आया, उसी नगर को अब गया है। ४. उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आयी। ६. उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है (अधि+इ)। ७. उसने गुरु से पढ़ा। ८. यह लड़की चोर से डरती है। ६. वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। १०. प्रजा से राजा के लिए धन लाओ। ११. क्षत्रिय के अतिरिक्त (अन्यः, इतरः, भिन्नः, अतिरिक्तः) कौन इस प्रजा को दुःख से बचाता है? १२. धर्म के बिना (त्राते) सुख नहीं। १३. गाँव के पास (आरात्) सारी सेना है। १४. गाँव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहते है? १४. मैं बाल्यकाल से लेकर यहाँ ही रहता हूँ। १६. गाँव के बाहर जाओ। १७. अब क्या समय है? १८. वाटिका से फूल लाओ। १६. वृक्ष से फल गिरे। २० उस गुरु से विद्या पढ़ो।

| ३. अशुद्ध वाक्य               | शुद्ध वाक्य                     | <b>नियम</b> ः |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| (१) इदं वृक्षात् एते फलानि०।  | एतस्माद् वृक्षाद् एतानि फलानि०। | <b>३३</b>     |
| (२) तं नगरम् अगच्छत्।         | तद् नगरम् अगच्छत्।              | 33            |
| (३) तेन गुरुणा अधीते।         | तस्माद् गुरो: अधीते।            | 84.           |
| (४) चोरेण बिभेति।             | चोराद् निभेति।                  | 80            |
| (४) ग्रामस्य पूर्वः, प्राक्०। | ग्रामात् पूर्वः, प्राक्०।       | ¥Ę            |

४. अभ्यास- यत्, तत्, एतत्, किम्, सर्व, पूर्व के स्त्रीलिंग के पूरे रूप लिखो।

५. वाक्य बनाओ — बिभेति, त्रायते, अधीते, आनयति, ऋते, आरात्, प्रभृति, बहिः, पूर्वः, भिन्नः।

६. संधि करो:—का + इदानीम्। एका + इच्छति। न + इच्छति। न + इदम्। पर + उपकार:। महा + उत्सव:.। वीर + इन्द्रः। महा + ऋषि:। राजा + ऋषि:। परय + उपरि।

६. संधि-विच्छेद करो:-नेच्छति, गच्छोपरि, ब्रह्मार्व:, सप्तर्वि:, केह, तस्योपरि, सूर्योदय:।

शब्दंकोष-३००+२५=३२५)

### अभ्यास १३

(व्याकरण)

(क) इदम् (यह), अदस् (वह) (सर्वनाम)। अङ्कुरः (अंकुर), तिलः (तिलं), माषः (उड़द), यवः (जौ)। बीजम् (बीज)। दूरम् (दूर)। अन्तिकम्, समीपम्, निकटम्, पार्श्वम्, सकाशम् (इन ५ का अर्थ है, समीप। (१३)। (ख) विरम् (क्तना), प्रमद् (प्रमाद करना), निव् कर्णे, प्रभू (१. उत्पन्न होना, २. समर्थ होना), उद्भू (निकलना), प्रितिक् दा (बतले कर्णे)। विराण करना), जन् (उत्पन्न होना), निली (छिपना)। (६)। (ग) पृथक् (अलग) (१)। (घ) पटुः (पटुतरः) (१. चतुर, २. उससे चतुर), गुरुः (गुरुतरः) (१. भारी या श्रेष्ठ, २. उससे भारी या अच्छा)।

सूचना—(क) अङ्कुर -यव, रामवत्। बीज, गृहवत्।

# ्व्याकरण ( इदम्, अदस् ( पुं० ), पञ्चमी, वृद्धिसन्धि )

- 9. शब्दरूप—इदम्, अदस् के पुंलिंग के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ३७, ३८, क। संक्षिप्तरूप लगाकर तत् आदि (अध्यास १०) के पूरे रूप बनाओ।
- २. धातुरूप—— 'विरम्' आदि घातुओं के लट् में क्रमशः ये रूप होते हैं:- विरमित, प्रमाद्यति, निवारयित, प्रभवति, उद्भवति, प्रतियच्छति (उक्त रूप बनाकर भवतिवत्)। जुगुप्सते, जायते, निलीयते (उक्त रूप बनाकर सेवतेवत्, देखो अभ्यास १६)।
- नियम ५१ ( जुगुप्साविराम० ) जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के साथ पंचमी होती है।
   पापात् जुगुप्सते, विरमति। धर्मात् प्रमाद्यति।
  - नियम ५२- (वारणार्थानामीप्सितः ) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें पंचमी होती है। यवेभ्यः पशुं वारयति। पुत्रं पापाद् वारयति, निवारयति वा।
- नियम १३ जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छिति ( इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ हो तो ), निलीयते और प्रतियच्छिति के साथ पंचमी होती है। प्रजापतेः लोकः जायते। हिमालयाद् गङ्गा प्रभवति, उद्भवति वा। नृपात् चोरः निलीयते। तिलेभ्यः माषान् प्रतियच्छिति।
- नियम ५४ ( पञ्चमी बिभक्ते ) तुलना में जिससे तुलना की जाती है, उसमें पंचमी होती
   है। रामात् कृष्णः पटुतरः। धनात् ज्ञानं गुरुतरम्।
- चियम ५५ (पृथग्विना०) पृथक् और विना के साथ पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती हैं। रामात्, रामेण, रामं विना पृथंक् वा।
- ─ नियम ५६ (दूरान्तिकार्थेंभ्यो०) दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और नृतीया तीनों होती हैं। ग्रामस्य दूरात्, दूरेण, दूरम्।
- 🕶 नियम ५७- ( वृद्धिरादैच् ) आ, ऐ और और को वृद्धि कहते हैं।
- नियम ५८ ( वृद्धिरेचि ) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो 'ऐ', ओ या औ हो तो 'औ' होता है। तदा + एकः = तदैकः। तस्य + ऐश्वर्यम् = तस्यैश्वर्यम्। तण्डुल + ओदनम् = तण्डुलौदनम्। महा + औषिधः = महौषिधः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. यह बालक पाप से घृणा करता है-अयं आलकः पापाद् जुगुप्सते, विरमित वा। २. स यवेभ्यः इमान् पशून् निवारयित। ३. अमुं पुत्रं पापाद् निवारय। ४. स एभ्यः तिलेभ्यः माषान् प्रतियच्छति। ५. अमुष्माद् बालकाद् अयं बालकः पटुतरः। ६. विद्यायाः (विद्यां विद्यया) विना न ज्ञानम्। ७. अस्माद् ग्रामात् पृथक् वस। ८. जनकर जनापात् ( आन्तः क्रिं पार्श्वात्, निकटात्, सकाशात्) आगच्छामि। ६. बालिकैगर जागच्छति। १०. तदैकः नरः आगच्छत्। ११. पश्यैतां लताम्। १२. निवारयैतस्मात् पापात् पुत्रम्।
- २. संस्कृत बनाओ: (इदम्, अदस् का प्रयोग करो) १. यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। २. वह शिष्य इस पाप से रुकता (बचता) है। ३. मेरा पुत्र पाप से घ्णा करता है। ४. यह गुरु उस शिष्य को इस पाप से हटाता है। ४. जौ से इन पशुओं को हटाओ (निकालो)। ६. प्रजापित से यह लोक उत्पन्न होता है। ७. गंगा हिमालय से निकलतो है। ८. बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। ६. वह बालक पिता से छिपता है। १०. वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। ११. उस यित से यह किव अधिक कुशल है। १२. धन से ज्ञान अधिक बड़ा है। १३. इस किव के बिना कौन कथा कहेगा? १४. उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। १४. नगर से दूर वह विद्यालय है। १६. उस गुरु से विद्या पढ़ो।

| ३. अशुद्ध वाक्य                | शुद्ध वाक्य              | नियम   |
|--------------------------------|--------------------------|--------|
| (१) अनेन पापेन निवारयति।       | अस्मात् पापाद् निवारयति। | પ્રર   |
| (२) एभि: तण्डुलै: प्रतियच्छति। | एभ्यः तण्डुलेभ्यः ।      | ķξ     |
| (३) धनेन ज्ञानं गुरुतर:।       | धनात् ज्ञानं गुरुतरम्।   | ४४, ३३ |
| (४) अस्मिन् ग्रामे आगच्छम्।    | इमं ग्रामम् आगंच्छम्।    | የሂ     |

- ४. अभ्यास——(क) इदम् और अदस् पुंलिंग के पूरे रूप लिखो। (ख) पंचमी किन-किन स्थानों पर होती है, उदाहरण सहित बताओ।
- पू. वाक्य बनाओ— जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, जायते, उद्भवति, प्रभवति, प्रतियच्छति, निलीयते, पटुतरः, गुरुतरः, पृथक्, विना, दूरात्, अन्तिकात्।
- ६. सन्धि-करो:- विद्या+एषा। पश्य + एतम्। देव + ऐश्वर्यम्। यदा् + एकः। कदा + एकेन। तस्य + एवः। सर्वदा + एवः। अत्र + एकः। सा + एवः। महा+औषधम्। महा+ औषधिः। सदा + एषः। न + एषः। का + एषा। अद्य + एवः। अथ + एकः।
  - ७. संधि-विच्छेद करोः पश्यैताम्। आनयैतस्याः। निवारयैतस्मात्। सैषा। नैतत्। नैव।

शब्दकोष-३२४+२४=३४०)

अभ्यास १४

(व्याकरण)

(क) छात्रः (विद्यार्थी), अद्मप्(अज्ञ)। निमित्तम्(कारण), कारणम्(कारण), हेतुः (कारण)।(४)।(ख) निन्द्(निन्दा करना), अर्थ्(पूजा करना), शृष्(शोक करना), जप् (जप करना), आलप् (बात करना), आह्ने (बुलाना), तृ (तैरना), मी (व्यान करना), अधिलप्(बाहना), जीव्(जीना), खन्(खोदना)।(११)।(भ) उत्तरतः (उत्तर की ओर), दक्षिणतः (१. दक्षिण की ओर, २. दाहिनी ओर), पुरः (सामने), पुरस्तात् (सामने), उपरिष्टात् (जपर की ओर), अथस्तात् (नीचे की ओर), पश्चात् (पीछे), अग्ने (आगे)।(६)।(घ) श्रेष्ठः (श्रेष्ठ), [पदुतमः (सबसे अधिक चतुर)](१)।

सूचनाः—(कं) छात्र, रामवत्। अत्र, गृहवत्। (ख) निन्द्-खन् भवतिवत्।

# व्याकरण ( इदम् अदस् ( नपुं० ), षष्ठी, पूर्वरूपसन्धि )

- १. इदम्, अदस् के नपुंसकलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० ३७, ३८ ख)।
- २. संक्षिप्त रूप लगाकर निन्द् आदि के भवतिवत् दसों लकारों में रूप चलाओ। जैसे— निन्दति, शोचति, आह्रयति, तरित, ध्यायति, अभिलषति, जीवति, खनति।
- सूचना—षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल सम्बन्ध बताती है, उसका क्रिया से साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, अत: संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं।
- ─ नियम ४६ ( षष्ठी शेषे ) सम्बन्ध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभिक्त होती है।
   जैसे —गङ्गायाः जलम्। रामस्य पुस्तकम्। देवदत्तस्य धनम्। रामायणस्य कद्या।
- 🕶 नियम ६०- ( षष्ठी हेतुप्रयोगे ) हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। अन्नस्य हेतो: वसति।
- नियम ६१ (निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्) निमित्त अर्थवाले शब्दों
   (निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती
   हैं। किं निमित्तं वसित, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय। कस्य हेतोः, कस्मात्
   कारणात्, केन प्रयोजनेन।
- नियम ६२- ( अधीगर्धदयेशां कर्मणि ) स्मरण अर्ध की धातुओं के साथ कर्म में चर्छी होती है। मातुः स्मरति ( खेदपूर्वक माता को स्मरण करता है।)
- नियम ६३ ( षष्ट्रयतसर्बप्रत्यथेन ) उपिर, उपिरष्टात्, अषः, अषस्तात्, पुरः, पुरस्तात्,
   पश्चात्, अग्ने, दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्टी होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः
   उत्तरतः आदि। वृक्षस्य उपिर, उपिरष्टात्, अषः अधस्तात् वा।
- नियम ६४— ( यतश्च निर्धारणम् ) बहुताँ में से एक को छाँटने में जिसमें से छाँटा जाय,
   उसमें बही और सप्तमी दोनों होती हैं। छात्राणां छात्रेषु रामः श्रेष्ठः पदुतमः
   वा।
- नियम ६४ (एड: पदान्तादित) पद (सुबन्त या तिडन्त) के अन्तिम ए या ओ के बाद अ हो तो, अ को पूर्वरूप (ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है।(इस सिय के संकेत के लिए ए ओ के बाद अवग्रह चिह्न ऽ लगता है)। हरे + अव = हरेऽव । विष्णो+ अव = विष्णोऽव।

### अञ्यास १४

१. उदाहरण-बाक्यः—१. यह देवदत्त की पुस्तक है—इदं देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। २. रामस्य पुत्रम् आह्य। ३. सः ईसरं ध्यायति। ४. सः अजायाः दुग्धम् अभिलवति। ४. अध्ययनस्य हेतोः (पढ़ाई के लिए) जीवति। ६. त्वं कस्य हेतोः (कस्मात् कारणात्) शोचिस। ७. मातुः स्रमति। ८. ग्रामस्य पुरः, पुरस्तात्, अग्रे, पश्चात् वा वनम् अस्ति। ६. गृहस्याग्रे वसुधां खनति। १०. शिष्याणां शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा। ११. नराणां नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः । १२. अधीतेऽत्र शिष्यः। १३. त्रायतेऽधुना नृषः। १४. दुर्जनः ब्राह्मणं निन्दति। १४. प्राज्ञः ईश्वरमर्चति, जपित वा। १६. छात्रः गुरुमालपित। १७. बालकः गङ्गां तरित (गङ्गायाः जले वा तरित)।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. यह गंगा का जल है। २. इस वृक्ष के ये फूल हैं। ३. बालक की यह पुस्तक है। ४. यह धन किसका है? ४. तुम यहाँ पर किसलिए रहते हो? ६. राम पिता को स्मरण करता है। ७. मैं धन के निमित्त जीता हूँ। ८. इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। ६. घर के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे की ओर आग जल रही है। १०. पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। (ख) ११. मूर्ख गुरु की निन्दा करता है। १२. राम सज्जन की पूजा करता है। १३. कृष्ण शोक करता है। १४. यति प्रमु को जपता है। १४. यह बालक बालिका से बात करता है। १६. राम श्याम को बुलाता है। १७. यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है। १८. तू ईश्वर का ध्यान करता है। १६. वह धन चाहता है (अभिलष्)। २०. मूर्ख धन के निमित्त हो जीते हैं।

| ३. अशुद्ध वाक्य            | शुद्ध वाक्य नियम                |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) जनकं स्मरति।           | जनकस्य स्मरति। ६२               |
| (२) वृक्षस्य एते पुष्पानि। | वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि। ३३, १६ |
| (३) गुरो: निन्दति। 🔻       | गुरुं निन्दति। १३               |

४. अञ्चास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ् और विधिलिङ् में परिवर्तित करो।(ख) इदम् और अदस् के नपुंसक लिंग के पूरे रूप लिखो।(ग) इन घातुओं के लट्, लोट्, लङ् और विधिलिङ् के पूरे रूप् लिखो-निन्द्, जप्, अर्च, आहे, त्, जीव्, खन्, शुच्।

- थू. वाक्य बनाओं हेतो:, निमित्तेन, स्मरति, श्रेष्ठः, पुरः, अग्रे, पश्चात्, दक्षिणतः।
- ६. संधि करो:—याचते + अधुना। हरे+ अव। विष्णो + अव । अधीते +अधुना। रोचते+ अग्नि:। पुस्तके + अस्मिन्। विद्यालये + अस्मिन्। याचते + अमुम्।
  - संधि-विच्छेद करो:-अधीतेऽत्र। त्रायतेऽधुना। लोकेऽस्मिन्। केऽत्र। तेऽस्मिन्।

शब्दकोष-३५०+२५=>'-''

### अभ्यास १५

(व्याकरण)

्र पाकः (पचना), उपदेशः (उपदेश)। शयनम् (सोना), गमनम् (जाना), पठनम् (पढ़ना), दानम् (दान), वस्त्रम् (वस्त्र), आयुष्यम्, कुशलम्, भद्रम् (तीनों आशीर्वाद अर्थं में आते हैं, कुशल हो)।(ख) गर्ज् (गरजना), पूर्छ् (मूर्छित होना), श्रि १. आश्रय नेना, २. सेवा करना), भृ (पालन करना), मृ (चलना), वे (बुनना), भूयात् (होदे, आशीर्वाद देना अर्थ में)।(७)।(ग) समक्षम् (सामने), मध्ये (बीच नें), अन्तः (अन्दर), अन्तरे (अन्दर), शम् (कुशल हो)।(४)।(घ) तुल्यः, सदृशः, समः (तीनों का अर्थं है--तुल्य)।(३)।

मूचना—(क) पाक-उपदेश, रामवत्। शयन-वस्त्र, गृहवत्। (ख) गर्ज्-वे, भवतिवत्।

# व्याकरण ( इदम्, अदस् ( स्त्री० ), षष्ठी, दीर्घसंधि )

- १. इदम्, अदस् के स्त्रीलिंग के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ३७, ३८, ग।
- २. गर्ज् आदि के रूप भवतिवत्। जैसे—गर्जति, श्रयति, भरति, सरति, वयति।
- चियम ६६ (कर्तृकर्मणोः कृति) कृदन्त शब्द [ जिनके अन्त में कृत् प्रत्यय अर्थात् तृच् (तृ), क्तिन् (ति), अच् (अ), ल्युट् (अन) आदि हों ] के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। जैते – शिशोः शयनम् (बच्चे का सोना), रामस्य गमना ्र्यना — पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार के वाक्यों का दो प्रकार से श्वाद होता है, पुस्तकं पठित या पुस्तकस्य पठनं करोति। , स्मग्गा वे कि धातु का कृदन्तरूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी और शुद्ध धातु के साथ द्वितीया।
- नियम ६७ कृते (लिए), समक्षम्, मध्ये, अन्तः और अन्तरे के साथ षष्ठी होती है।
   भोजनस्य कृते। गुरोः समक्षम्। छात्राणां मध्ये। गृहस्य अन्तः, अन्तरे वा।
- नियम ६८ ( नृगन्तिकार्थै: षष्ठी० ) दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं। ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरं, समीपं, पार्श्व, सकाशं वा।
- चियम ६६ ( तुल्यार्थैं:० ) तुल्यवाची शब्दों ( तुल्य, सदृश, सम) के साथ षष्ठी और तृतीया दोनों होती हैं। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, सदृशः, समः।
- नियम ७० ( चतुर्थी चाशिष्यायुष्य० ) आशीर्वादसूचक शब्दों ( आयुष्यम्, भद्रम्, कुशलम्, सुखम्, हितम्, अर्थः, प्रयोजनम्, शम्, पथ्यम् आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती हैं। कृष्णस्य कृष्णाय वा भद्रम्, कुशलम्, शं वा भूयात्।)
- नियम ७१ ( अक: सवर्णे दीर्घ: ) अक् ( अ इ उ ऋ ) के बाद सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर हो जाता है। अ या आ + अ या आ = आ। इ या ई + इ या ई = ई। उ या ऊ + उ या ऊ = ऊ। ऋ या ऋ + ऋ या ऋ = ऋ। विद्या + आलयः = विद्यालयः । करोति + इदम् = करोतीदम्। गुरु + उपदेशः = गुरूपदेशः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. बच्चे का सोना—शिशोः शयनम्। २. पुस्तकस्य पठनम्। ३. धनस्य दानम्। ४. भोजनस्य कृते (लिए)। ५. गृहस्य मध्ये, अन्तः, अन्तरे वा। ६. अस्याः समक्षम् । ७. ग्रामस्य दूरात्। ८. जनकस्य समीपात्, पार्श्वात्, सकाशाद् वा। ६. शिष्यस्य आयुंष्यं भद्रं कुशलं शं वा भूयात्। १०. पठतीयं बाला। ११. स्मरतूपदेशम्। १२. वसतीहेयं बाला (यह लड़की यहाँ रहती है)। १३. मेघाः गर्जन्ति। १४. वस्त्रं वयति। १५. शिशुः मूर्छति। १६. शिष्यः गुरुं श्रयति। १७ जनकः पुत्रं भरति। १८. वायुः सरति।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है . ३. उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है । ३. इस लड़की का जाना देखां। ४. उस यालिका का सोना देखां। ४. इस गुरु का उपदेश कैसा है? ६. यह कन्या धन का दान करना चाहती है। ७. अध्ययन के लिए (कृते) गुरु के सामने जाओ। ८. भोजन के लिए घर के अन्दर आओ। ६. गाँव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ। १०. राम के तुल्य कोई नहीं है। ११. इस बालक का कुशल हो। १२. इस लड़की की ये पुस्तकें हैं। ख) १३. यह बादल गरजता है। १४. पुत्र मूर्छित होता है। १५. यह बालक पिता का आश्रय लेता है। १६. राजा प्रजा का पालन करता है। १७. हवा चलती है। १८. वह वस्त्र बुनता है। १६. तू खाताहै, पीता है, बात करता है और जीता है। २०. मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। २१. मैं पानी में तैरता हूँ।

| ३. अशुद्ध वाक्य              | शुद्ध वाक्य                | नियम          |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| (१) अस्य बालिकां पठनम्०।     | अस्याः बालिकायाः पठनम्०।   | <b>द६, ३३</b> |
| (२) भोजनस्य पाकः अमुं रोचते। | भोजनस्य पाकः अस्मै रोच्ते। | ३८            |
| (३) इमे पुस्तकानि।           | इमानि पुस्तकानि०।          | 33            |

४. अभ्यास——(क) २ (ख) को लोट् और लड़ में बदलो। (ख) इदम् और अदस् के स्त्रीलिंग के पूरे रूप लिखो।(ग) इन धातुओं के लट्, लोट्, लड़ और विधिलिङ् के पूरे रूप लिखो— गर्ज, मूर्छ, श्रि, भृ, सृ, वे। (घ) षष्ठी विभक्ति किन-किन स्थानों पर होती है। सोदाहरण लिखो।

- थू. वाक्य बनाओ गमनम्, पाकः, उपदेशः, समक्षम्, मध्ये, अन्तः, कुशलम्, शम्।
- ६. सन्धि-करो:— हिम+आलयः। दैत्य+ अरिः। शिष्ट+आचारः। तदा+अगच्छत्। रत्न आकरः। श्री+ईशः। पठति + इदम्। गच्छति + इयम्। विष्णु + उदयः। होतृ + ऋकारः।
  - ७. संधि-विच्छेद करो:-लिखतीदम्। वसतीहासौ। हसतीयम्। इतीह। भानूदय:। इहायम्।

F ...

शब्दकोष-३७५+२५=४००)

अध्यास १६

(व्याकरण)

(क) युष्पद्(तू)(सर्वनाम)। सिंहः (सिंह), प्रातःकालः (प्रातःकाल), मध्याहः (दोपहर), सायंकालः (सायंकाल), मार्गः (मार्ग)। निशा (सिंह)। (७)। (ख) सेव् (सेवा करना), लभ् (पाना), वृष् (बढ़ना), मुद् (प्रसन्न होना), सह् (सहना), याच् (माँगना), वृत् (होना), ईक्ष् (देखना), निरीक्ष् (१. देखना, २. निरीक्षण करना), वन्द (प्रणाम करना), भाष् (कहना), कूर्द् (कूदना), यत् (यत्न करना), शिक्ष् (सीखना), कम्प् (काँपना), भिक्ष् (माँगना), ईह् (चाहना), सुभ् (शोधित होना), रम् (१. लगना, २. रमण करना)। (१८)

सूचनाः—(क) सिंह—मार्ग, रामवत्।(ख) सेव्—रम्, सेवतेवत्।

# व्याकरण ( युष्पद्, लट् ( आ॰ ), सप्तमी, श्वृत्वसंघि )

- युष्पद् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० सं० ३५)।
- २. सेव्, लट् (आत्मनेपद) संक्षिपतरूप—एक० द्वि० सेवते सेवेते सेवन्ते प्र० पु० अते एते **अन्ते** yo yo सेवेथे सेवसे सेवध्वे य० पु० असे एवे अध्वे म० पु० सेवामहे उ० पु० सेवे सेवावहे आवहे आमहे ए उ० पु० संक्षिप्त रूप लगाकर लम् आदि के रूप बनाओ। जैसे-लभते, वर्धते, मोदते, वर्तते, ईक्षते, वन्दते, भाषते, कूर्दते, यतते, शिक्षते, ईहते, शोभते, रमते।

सूचना— ध्वादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव् के तुल्य चलेंगे। पूर्वोक्त, रुच्, त्रै आदि आत्मनेपदी धातुओं के भी रूप सेव् के तुल्य चलेंगे।

- नियम ७२-( आधारोऽधिकरणम् ) किसी किया के आधार को अधिकरण कहते हैं,
   जहाँ पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है।
- नियम ७३─( सप्तम्यधिकरणे च ) अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। विद्यालये
  पठति। पाठशालायाम् उपाध्यायाः सन्ति। (नियम ६४ मी देखो।)
- नियम ७४-'विषय में, बारे में, अर्ब में' तथा समय-बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। मोझे इच्छास्ति ( मोझ के विषय में इच्छा है )। दिने, दिवसे, प्रात:काले, मध्याहे, सायंकाले या कार्य करोति। शैशवे, यौवने, वार्धक्ये ( बाल्य, यौवन, बुद्धत्व समय में ) वा पठति।
- नियम ७४-( स्तोः श्चुना श्चुः ) स् या तवर्ग से पहले या बाद में श्या चवर्ग कोई भी
  हो तो स् और तवर्ग को क्रमशः श् और चवर्ग हो जाता है। जैसे--रामस् +
  ज रामछ। कस् +चित् कक्कित्। सत् + चित् सच्चित्। शक्किंन् + जय
   शार्क्षिक्षय। याच् + ना याच्या।

सूचना-स्मरण रखें कि रामः, बालः, कः आदि पुँलिंग एकवचन में स् के स्थान पर ही विसर्ग रहता है, अतः सन्धि के कार्यों में स् रखा जाता है। आगे भी स् = : ही सन्धि-नियमों में समझें।

१. उदाहरण-वाक्य:— १. घर में बालक है-गृहे बालक: वर्तते। २. विद्यालये छात्रा: बालिकाश्च वर्तन्ते। ३. स बाल: तच्च फलम् आसने वर्तते। ४. विद्या धर्मेण त्रोमते। ४. सिंह: वने निशायां भ्रमति। ६. यति: धर्मे रमते। ७. सायंकाले मार्गे बाला: कूर्दन्ते। ८. त्वं गुरुं सेवसे, सुखं लभसे, मोदसे, वर्धसे च। ६. कवि: नृपं धनं याचते, तं भाषते वन्दते च। १०. य: दु:खं सहते, विद्यां शिक्षते, अत्रं भिक्षते, ज्ञानमीहते च, स: लोके मोदते। ११. त्वया सहायं क: अस्ति? १२. तुप्यं कि रोचते? १३. तव पुस्तकमहमीक्षे। १४. त्विय सत्यं वर्तते। १५. बन्दे मातरम्।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. तू राजा की सेवा करता है, सुख पाता है और सुखपूर्वक रहता है। २. नगर में मनुष्य हैं। ३. बालक मार्ग में संन्यासी को देखता है (ईझ)। ४. मोश्व के विषय में तुम यत्न करते हो। ४. तुम दु:ख सहते हो, गुरु की सेवा करते हो और संसार में सोभित होते हो। ६. वह धन में रमता है। ७. वृक्ष कॉपता है (कम्प्)। ८. साधु राजा से अन्न मॉगता है (भिक्ष्)। ६. बालक पिता को प्रणाम करता है, घर में कूदता है और सत्य हो बोलता है (भाष्)। १०. विद्या सत्य से सोभित होती है। ११. तुम क्या चाहते हो (ईह)? १२. पसुओं में सिंह श्रेष्ठ है। (ख) १३. मध्याह में तू यहाँ आना। १४. में तुमको बुलाता हूँ। १४. तेरे साथ कौन है? १६. क्या तुझे फल अच्छा लगता है? १७. तेरी पुस्तक कहाँ है? १८. तुझमें ज्ञान है। १६. तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है। २०. तू धन, सुख और ज्ञान पाता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य                 | शुद्ध वाक्य नियम संख्या    | (देखिए) |
|---------------------------------|----------------------------|---------|
| (१) वं नृणस्य सेवसे।            | त्वं नृपं सेवसे।           | 13      |
| (२) साधुः नृपात् अत्रं भिक्षते। | साधुः नृपम् अत्रं भिश्वते। | 71      |
| (३) विद्या सत्यात् शोभते।       | विद्या सत्येन शोमते।       | २४      |

ंक थे. अध्यासः—(क) २ (ख) को बहुद्धवन बनाओ। (ख) युष्पद् तब्द के पूरे रूप लिखो। (ग) इनके लद् के पूरे रूप लिखो-सेव् , लभू-वृष्णु सुद्ध सेंह्य माच्, वृत्, ईस्र, भाव्, यत्, शिक्ष, भिक्ष, शुप्, रम्। (घ) परस्मैपद और आत्मनेपद की पहचान बताओ।

वाक्य बनाओ: — श्रेष्ठाः, दिने, सैशवे; सायंकाले, सेवते; लम्ते, वर्तते, ईक्षे, यतसे।

६. संधि करो: —रामस् + च। हरिस् + च। बालस् + चलति। सिंहास् + चरन्ति। तत् + च। उत् + चय:। सन् + जय:। हरिस् + शेते। सद् श्वनः। उत् + चरणम्। तत् + चरित्रम्। कस् + चन।

७. संधि-विच्छेद करो:--वालिकाश । हरिस । तच्य । इतेश । उच्चरित । सच्चरित :। दुश्चरित :।

शब्दकोष-४००+२५=४२५)

अभ्यास १७

(व्याकरण)

(क) अस्मद् (मैं) (सर्वनाम)। स्नेहः (स्नेह), विश्वासः (विश्वास), अभिलाषः (इच्छा), मृगः (हरिण), शरः (बाण)। शास्त्रम् (शास्त्र)। श्रद्धा (श्रद्धा), निष्ठा (विश्वास), रितः (१. प्रेम, २. कामदेव की स्त्री)। (१०)। (ख) स्तिह् (स्नेह करना), स्तिप् (फेंकना), मुच् (छोड़ना), अस् (फेंकना), विश्वस् (विश्वास करना), आदृ (आदर करना), कृतः (किया), सित (होने पर)। (६)। (६)। असक्तः (१. अनुरक्त, २. लगा हुआ), युक्तः (लगा हुआ), लग्नः (लगा हुआ), अनुरक्तः (ग्रेमयुक्त), प्रवीणः (चतुर), कृशलः (निपुण), निपुणः (चतुर)। (७)

सूचनाः—(क) स्रेह-शर, रामवत्। शास्त्र, गृहवत्।

# व्याकरण ( अस्मद् लोट् ( आ० ), सप्तमी, ष्टुत्वसन्धि )

- १. अस्मद् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ३६)
- २. सेव्-लोट् (आत्मनेपद) सं० रू० एक० द्वि० बहु० सेवताम सेवेताम् सेवन्ताम् प्र० पु० अताम् एताम् प्र० पु० अन्ताम् सेवेथाम् सेवध्वम् म० पु० सेवस्व अस्व एथाम् अध्वम् म० पु० सेवावहै सेवामहै आमहै आवहै उ० पु० ऐ उ० पु०
- स्निह आदि के लट् में क्रमशः ये रूप होंगे:-स्निह्मति, क्षिपति, मुञ्जति, अस्यति, विश्वसिति, आद्रियते। उपर्युक्त रूप बनाकर प्रथम चार के रूप भवतिवत्।
- नियम ७६-प्रेम, आसक्ति या आदरसूचक धातुओं और शब्दों (स्निह्, अभिलष्, अनुरञ्ज्, आदू, रित, आसक्त आदि) के साथ सप्तमी होती है। पिय स्त्रेहः।
- नियम ७७-( यस्य च भावेन भावलक्षणम्) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर
  पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदन्त में सप्तमी
  होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदन्त में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया।
  प्रथम क्रिया में कृदन्त का प्रयोग होना चाहिए। रामे वनं गते दशरथः मृतः।
- → नियम ७८—( आयुक्तकुशलाभ्याम्० सांधुनिपुणाभ्याम्० ) संलग्न अर्थवाले शब्दों
  ( व्यापृतः, लग्नः, आसंक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः ) और चतुर अर्थवाले
  शब्दों ( कुशलः, निपुणः, साधुः, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः ) के साथ
  सप्तमी होती है। कार्ये लग्नः, तत्परः, युक्तः वा। शास्त्रे कुशलः, निपुणः,
  दक्षः वा।
- चियम ७६ क्षिप्, मुच्, अस् (फेंकना अर्थ की ) धातुओं के साथ तथा विश्वास और शब्दों (विश्वसिति, विश्वासः, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था) के साथ सप्तमी होती है। मृगे बाणं क्षिपति। न विश्वसेदविश्वस्ते।
- चियम ८० (ष्टुना ष्टुः) स्या तवर्ग के बाद में या पहले ष्या टवर्ग कोई भी हो तो स् और तवर्ग को क्रमशः ष् और टवर्ग हो जाते हैं। जैसे–रामस् + षष्ठः = रामष्यष्ठः। तत् + टीका = तट्टीका। इष् + तम् = इष्टम्। राष् + त्रम् = राष्ट्रम्।

### अध्यास १७.

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. वह बालक से स्नेह करता है— सः बालके स्निह्मति। २. तस्य मम पुत्रे स्नेहः वर्तते। ३. अस्माकं धर्मेऽभिलाषः वर्तताम्। ४. नृपः प्रजासु आद्रियते। ५. धर्मे रितः वर्तताम्। ६. सत्ये मम श्रद्धा, निष्ठा, विश्वासः वा वर्तते। ७. जनकः पुत्रे विश्वसिति। ८. कार्ये कृते सित अहं वनमागच्छम्। ६. भोजने कृते सित सः विद्यालयमगच्छत्। १०. रामः तस्यां कन्यायाम् अनुरक्तः अस्ति। ११. कृष्णः शास्त्रेषु निपुणः, कुशलः, प्रवीणः वा अस्ति। १२. अहं कार्ये लग्नः, युक्तः, आसक्तः वा अस्मि। १३. सेनापितः मृगे शरान् मुश्चिति, क्षिपित, अस्यित वा। १४. छात्रः गुरुं सेवताम्, विद्यां लभताम्, दुःखं सहताम्, ज्ञानेन वर्धतां, मोदतां च। १४. त्वं मोदस्व, अहं शिक्षै।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. पिता पुत्र से स्नेह करता है। २. वह सत्य में विश्वास करता है। ३. गुरु शिष्यों में आदर पाता है। ४. हिर रमा पर अनुरक्त है। ४. हमारी धर्म में रित है। ६. मेरी ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा है। ७. मेरी सत्य में अभिलाषा बढ़े। ८. मेरे भोजन कर लेने पर बालक यहाँ आया। ६. बालक के सोने पर पिता घर से बाहर आया। १०. मैं इस समय अध्ययन में लगा हुआ हूँ। ११. हिर शास्त्रों में निपुण और कुशल है। १२. राजा ने मृगों पर बाण चलाये (मुच्, क्षिप्)। (ख) १३. साधु भिक्षा माँगे (भिक्ष्)। १४. वृक्ष काँपे। १४. मैं सत्य में रमण करूँ (रम्)। १६. त् प्रसन्न हो (मुद्)। १७. तू बढ़। १८. मैं कू दूँ। १६. में सेवा करूँ। २०. तू देख (ईक्ष्)।

| ३. अशुद्ध वाक्य                 | शुद्ध वाक्य                 | नियम   |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| (१) मम भोजनं कृते सति०।         | मया भोजने कृते सति।         | ७७, ३३ |
| (२) पुत्रस्य शयनं कृते सति०।    | पुत्रेण शयने कृते सति।      | ७७, ३३ |
| (३) नृपेण मृगेषु शरा: अक्षिपत्। | नृप: मृगेषु शरान् अक्षिपत्। | 8      |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ। (ख) अस्मद् शब्द के पूरे रूप लिखो।(ग) सप्तमी किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो(घ) लोट् (आ०) के संक्षिप्त रूप बताओ।
- थ्र. वाक्य बनाओ— स्निह्मति, आद्रियते, विश्वसिति, क्षिपति, मुञ्चति, अस्यति, आसक्तः, लग्नः, निपुणः, साधुः, मह्मम्, अस्माकम्, मिय, सेवस्व, वर्तताम्।
- ६. सन्धि करो---- हरिस् + षष्ठ:। एतत् + टीका। इष् + त:। आकृष् + त:। इष् + ति:। उत् + डीन:। उत् + टंकनम्। पृष् + तम्। सृष् + ति:। स्रष् + ता। कृष् + न:। विष् + नु:।
  - ७. संधि-विच्छेद करो-रामष्यष्यः। उड्डयनम्। तट्टीका। सृष्टिः। विष्णुः।
- ८. शुद्ध करो —अहं सेवताम्। त्वं मोदै। सः रमतु। सः लभतु। त्वम् ईक्षताम्। ते वर्तताम्। त्वं लभताम्। अहं यतताम्। ते सहन्तु। त्वं भाषै। अहं वर्धताम्।

शब्दकोष-४२४+२४=४४०)

अभ्यास १८

(व्याकरण)

(क) पात्रम् (१. स्थान, २. बर्तन), भाजनम् (१. स्थान, २. बर्तन), आस्पदम् (स्थान), स्थानम् (स्थान), पदम् (स्थान), प्रमाणम् (प्रमाण)। एकदेशः (एक स्थान)। एकता (एकत्व)। (८)। (ख) स्पर्ध् (स्पर्धा करना), शङ्क् (शंका करना), चेष्ट् (चेष्टा करना), कृप्-कल्प् (होना), परा + अय् = पलाय् (भागना), सुत् (चमकना), वेष् (काँपना), त्रप् (लजित होना)। (८)। (ग) एकदा (एकथार), सदा (सर्वदा), एकतः (एक ओर से), एकथा (एक प्रकार से), एकमात्रम् (एकमात्र), एकवारम्, —रे (एकबार, एकबार में)। (६) (घ) एकाकिन् (अकेला), एकान्तः (एकान्त), एकविषः (एक प्रकार का)। (३)।

सूचनाः---(क) पात्र-प्रमाण, नित्य एकवचन, नपुं०। (ख) स्पर्ध्-त्रप् सेवतेवत्।

# व्याकरण ( एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, लृद्, जश्त्वसंघि )

- एक त्रन्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ३८)। एक शब्द का संख्या अर्थ में केवल एकवचन में ही रूप चलेगा, 'अन्य' अर्थ में बहुवचन में भी।
- २. सेव्-लृट् (आत्मनेपद) सं० क० एक० द्वि० बहु० सेविष्यते सेविष्यते प्रे० पु० (इ) स्यते (इ) स्यते (इ) स्यते सेविष्यते सेविष्यच्ये म० पु० (इ) स्यसे (इ) स्यये (इ) स्यव्ये सेविष्य सेविष्यामहे उ० पु० (इ) स्ये (इ) स्यावहे (इ) स्यामहे संक्षिण रूप लगाकर स्पर्ध आदि के लुट में रूप बनाओ। लुट में स्पर्धते, कल्पते।

सूचना—(क) इन धातुओं में 'इष्यते' आदि लगेगा:— सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सिह्ण्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, ईक्षिष्यते, वर्तिष्यते, प्राविष्यते, कृदिंष्यते, यतिष्यते, शिक्षिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, किष्मिष्यते, विष्यते, विष्यते, वर्षिष्यते, त्रिविष्यते, रेविष्यते, रेविष्यते।

- नियम ८१ पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द जब विषेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक० ही रहेगा। उद्देश्यरूप में होंगे तो अन्य बचन भी होंगे। जैसे-गुणाः पूजास्थानं सन्ति। यूयं मम कृपापात्रं स्था भवन्तः प्रमाणं सन्ति। अत्र सप्त पात्राणि सन्ति।
- विषय ८२─( संख्याया विधार्थे था ) सभी संख्यावाचक शब्दों से 'प्रकार से' अर्थ में 'धा' लगता है। 'प्रकार का' अर्थ में 'विघ', 'गुना' अर्थ में 'गुण' तथा 'बार' अर्थ में 'वारम्' लगता है। विसे—एकथा, द्विधा, त्रिधा, बहुधा। एकविधः, द्विविधः।
- नवम ८३-( झलां जशोऽन्ते ) झलों (१,२,३,४,ऊष्म ) को जश्(३. अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, झल् यदि पद के अन्त में हों तो।(पद अर्थात् सुबन्त औरतिङन्त)।जगत्+ ईशः = जगदीशः।षद्+ दर्शनम् = षड्दर्शनम्।

#### अध्यास १८

१. वदाहरण-वाक्यः— १. एक बालक— एक: बालक:। २. एका बालिका। ३. एकं फलम्। ४. एकं बालकम्, एकां बालिकाम्, एकं फलं चात्रानव। ४. एकस्मै बालकाय, एकस्यै बालायै च फलानि वितर। ६. त्वं धनानां पात्रम्, आस्पदं, स्थानं, पदं, माजनं वा असि। ७. पात्रेषु भाजनेषु वा जलं वर्तत। ८. आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। ६. भवन्तः प्रमाणं सन्ति। १०. सः एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते। ११. सूर्यः प्रातःकाले द्योतिष्यते। १२. सः गुरुं सेविष्यते, दुःखं सिहष्यते, मोदिष्यते, विध्यते च। १३. एकं एवं वदन्ति, अन्ये एवं कथयन्ति।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. यहाँ एक बालक है। २. वहाँ एक बालका है। ३. वहाँ एक बालका है। ३. वहाँ एक बात है। ४. एक शिष्य और एक लड़की को ये पुस्तकें दो। ४. एक बालक और एक बालका की पुस्तकें यहाँ हैं। ६. एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ और एक पाठशाला में वह पढ़ती है। (ख) ७. तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो। (पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भावन)। ८. तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो। ६. आप विद्या में प्रमाण हैं। १०. यहाँ पर दस बर्तन हैं। (ग) १२. वह स्पर्धा करेगा। १२. वह शंका करेगा। १३. तू चेष्टा करेगा। १४. विद्या धर्म के लिए होगी (कृप्)। १४. चोर भाग जायेगा। १६. सूर्य एक बार फिर चमकेगा। १७. शिष्य काँपेगा। १८. लड़की लिखत होगी। १६. यह सेवा करेगा, विद्या सीखेगा, वन्दना करेगा, भिक्षा माँगेगा, प्रसन्न रहेगा और बढ़ेगा। २०. मैं धन पाऊँगा (लभ्), पढूँगा (अधि + इ) और आनन्द करूँगा (रम्)। (घ) २१. इन छात्रों में एकता है, ये एक प्रकार से ही सन कार्य करते हैं। २२. एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकान्त में बैठा था, वहाँ एक ओर से एक सिंह आ पहुँचा।

| ३. अशुद्ध वाक्य                   | त्रुद्ध वाक्य               | नियम          |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| (१) सर्वेषां विद्यानां पात्राणि०। | सर्वासां विद्यानां पात्रम्। | <b>د1, ३३</b> |

- (२) भवन्त: विद्यायां प्रमाणा: सन्ति। भवन्त: विद्यायां प्रमाणं सन्ति। ८१
- ४. अभ्यास—(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओ।(ख) एक शब्द के तीनों लिगों के पूरे रूप लिखो:—सेव्, लभ्, वृघ, मुद, सह, याच, वृत्, भाष, यत्, शिक्ष, शुभ, शी, तै, रम्, अधि+इ, कृप्, ईक्ष्।
- ४. वाक्य बनाओ पात्रम्, आस्पदम्, स्थानम्, पदम्, भाजनम्, प्रमाणम्, एकस्यै, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्मिन्, सेविष्यते, लप्स्यते, विष्ये, अध्येष्ये, रंस्ये।
- ६. संधि करो:-- अच् + अन्तः। इक् + अन्तः। दिक् + अम्बरः। वाक् + ईतः। दिक् + ईतः। सत् + आचारः। सत् + उपदेशः। षट् + दर्शनम्। उत् + देश्यम्।
  - ७. सन्धि-विच्छेद् करोः—सन्विदानन्दः। सदानन्दः। जगदीज्ञः। दिगन्तः। तदेकम्। दिग्गनः।

शब्दकोष-४५०+२५=४७५)

अभ्यास १६

(व्याकरण्)

(ख) द्वि(दो), उभ(दोनों), उभय(दोनों), (सर्वनाम)। द्विजः। (१. ब्राह्मण, २. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ३. पक्षी, ४. दाँत), द्विरेफः (भौरा)। बलम् (बल)। दम्पती (पित-पत्नी), पितरौ (माता-पिता), अश्विनौ (दोनों अश्विनीकुमार), द्विवारम् (दो बार), युगलम् (जोड़ा), युगम् (जोड़ा), द्वन्द्वम् (जोड़ा), (१३)। (ख) दीक्ष् (दीक्षा देना), भास् (चमकना), आ + लम्ब् (१. सहारा देना, २. सहारा लेना), संस् (गिरना), ध्वंस् (नष्ट होना), व्यथ् (दुःखित होना)। (६)। (ग) द्विधा (दो प्रकार से)। (१)। (घ) द्वयम् (द्वयी) (दो), द्विविधः (दो प्रकार का), द्विगुणः (दुगुना)। (३)।

सूचनाः—(क) दम्पती-अश्विनौ, नित्य द्विवचनान्त। (ख) दीश्-ब्यय्, संवतेवत्।

व्याकरण ( द्विशब्द, द्विवचनान्तशब्द, लङ् ( आ० ), जश्त्वसंधि )

- १. द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप (केवल द्विवचन में) स्मरण करो। (देखो शब्द० सं० ४०)
- संक्षिप्तरूप एक० २. सेव्-लङ् (आतः रेपद) बहु० असेवत असेवेताम असेवन्त प्र० पु० धातु से एताम् असेवथा: असेवेथाम् असेवध्वम् म० पु० पहले एथाम अथा: असेवावहि असेवामहि उ० पु० आमहि अ + आवहि ए

संक्षिप्तरूप लगाकर दीक्ष् आदि के रूप चलाओ। अदीक्षत, अभासत, आलम्बत, अक्षमत।

- \* नियम ८४ द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। उभय ( दोनों ) शैंब्द तीनों वचनों में आता है।( उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत् चलेंगे )।
- \* नियम ८४ (क) दम्पती, पितरी, अश्विनी, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। दम्पती, पितरी, अश्विनी वा गच्छतः, हसतः, मोदेते। (ख) द्वय, युगल, युग, द्वन्द्व, ये चारों 'दो' अर्थ के बोधक हैं। ये शब्द के अन्त में जुड़ते हैं और नपुंसक लिंग एकवचन रहते हैं। इनके साथ क्रिया एक में रहती है। जैसे--छात्रद्वयम्, छात्रयुगलम्, छात्रयुगं पुस्तकानि पर्ठात।
- \* नियम ८६ ( सापेक्ष सर्वनाम ) यत् और तत् शब्द सापेक्ष सर्वनाम हैं ( जो ...वह )। अतः यत् शब्द में जो लिंग, विभक्ति और वचन होगा, वही तत् शब्द में भी होगा। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। यानि शुभानि कर्माणि, तानि त्वया सेवितव्यानि।
- \* नियम ८७– 'यत्' शब्दु जब 'कि' अर्थ में आता है, तब वह नपंसकलिंग एक० ही रहता है। उसने कहा कि अब मैं जाऊँगा–-सः अभाषत यत् अहमधुना गमिष्यामि।
- नियम ८८-( झलां जश् झिश ) झलों (१,२,३,४,ऊष्म ) को जश् (३,अपने वर्ग का तृतीय अक्षर ) होता है, बाद में झश् (३,४) हो तो। (यह नियम पद के बीच में लगता है। ) जैसे-सिध् + धिः = सिद्धिः, ध् को द्।दघ् + धः = दग्धः। क्षुभ् + धः =क्षुब्धः। ऋध् + धः = ऋद्धः।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. द्वौ बालकौ। २. द्वे बालिके। ३. द्वे पुस्तके। ४. द्वाभ्यां बालकाभ्यां, द्वाभ्यां बालिकाभ्यां च पुस्तकानि वितर। ४. एतयोः द्वयोः छात्रयोः रामः पटुतरः। ६. दम्पती भ्रमतः। ७. पितरौ आगच्छतः। ८. अश्विनौ बलं वितरताम्। ६. उभौ बालकौ उभयं पुस्तकं (उभयानि पुस्तकानि) पठतः। १०. पशुयुगलं, पशुयुगं, पशुद्वन्द्वं, पशुद्वयं, पशुद्वयो वा अत्र चरति। ११. द्विजः शिष्यम् अदीक्षत, आलम्बत च; शिष्यश्च अवर्धत, अमोदत च। १२. नगरम् अध्वंसत, नराः अव्यथन्त च। १३. सिंहः वनं गाहते, छात्रश्च जलं गाहते।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. दो शिष्य दो बार दो पुस्तक पढ़ते हैं। २. दो कन्याएँ दो प्रकार से दो पत्र लिखती हैं। ३. दोनों (उभ, उभय) बालक दुगुना खाना खाते हैं। ४. दो छात्र (युगल, युग, द्वयम्, द्वयो) वहाँ खेलते हैं। ५. दो भौरे दो प्रकार से घूम रहे हैं। ६. दम्पती ने पुत्र को अवलम्बन दिया। ७. अश्विनी कुमार ज्ञान दें। द. जो लड़की यहाँ आई थी, वह गई। ६. जिस मनुष्य में विद्या है, उसमें बल है। १०. माता-पिता ने बालक से कहा कि जल लाओ। (ख) ११. गुरु ने दीक्षा दी। १२. सूर्य चमका। १३. भौरे ने वृक्ष का सहारा लिया। १४. राजा ने चोर को क्षमा कर दिया। १५. बालक जल में घुसा (गाह)। १६. बालिका का वस्त्र पैर से हटा (म्रंस्)। १७. घर गिर गया और बालक दु:खित हुआ (व्यथ्)। १८. चोर को शंका हुई (शङ्क्), वह डरा, काँपा और भागा। १६. मैंने गुरु की सेवा की, सुख पाया (लभ्), बढ़ा और प्रसन्न हुआ। २०. बालक ने सीखा, यत्न किया, भिक्षा माँगी, खेला, कूदा और सुखपूर्वक रमा (रम्)।

| ३. अशुद्ध वाक्य           | शुद्ध वाक्य               | नियम         |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| (१) छात्रद्वयं क्रीडत:।   | छात्रद्वयं क्रीडति।       | द५ (ख)       |
| (२) दम्पती पुत्रम् अभाषत। | दम्पती पुत्रम् अभाषेताम्। | ८४ (क)       |
| (३) या बाला आगच्छत्, स:०। | या बाला आगच्छत्, सा०।     | <b>ದ</b> ಕ್ಕ |

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ।(ख) द्वि और उभ शब्द के तीनों लिंगों के पूरे रूप लिखो।(ग) नित्य द्विवचनान्त शब्द कौन से हैं? लिखो।(घ) इनके लङ्के पूरे रूप लिखो:—सेव, लभ्, वृध्, मुद्, सह्, याच्, वृत्, भाष्, यत्, शिक्ष्, रम्, स्पर्ध्, चेष्ट्।

प्. वाक्य बनाओ — हौ, हे, उभौ, उभयम्, दम्मतो, पितरौ, ह्रयम्, यत्, अवर्धत, अमोदत, अयाचत, अशिक्षत, अचेष्टत, अद्योतत, आलम्बत, अक्षमत, अगाहत।

६. संधि करोः—सिध् + धिः। बुध् + धिः। शुध् + धिः। रुध्+ धः। लुभ् + घः। लभ् + धः। आरभ् + धः। बुध् + धः। विध्+ धः। दुघ्+ धम्। युध्+ धः।

७. सन्धि-विच्छेद करोः— शुद्धः । समृद्धः। वृद्धः। क्रुद्धः। लुब्धः। प्रारब्धः। सिद्धः। बुद्धिः। दग्धः।

(व्याकरण)

(क) त्रिवर्गः (धर्म, अर्ध, काम तीनों), त्र्यम्बकः (शिव), त्रिपुरारिः (शिव)। त्रिप्षणा (गंगा), त्रिवेणी (गंगा-यमुना का संगमस्थान), त्रिभुवनम (तीनों लोक)। दार (स्त्री), अक्षत (अक्षत चावल), लाज (खील), असु (प्राण)। वर्षा (वर्षा), सिकता (रेत), समा (वर्ष), अप् (जल), अप्सरस् (अप्सरा), सुमनस् (फूल)। त्रिवारम् (तीन बार)। (१)। (१) त्रि (तीन), कित (कितने), त्रयम् (तीन), त्रयी (१. तीन, २. तीन वेद-ऋक्, यजुः, साम), त्रिगुणः (तिगुना), त्रिविधः (तीन प्रकार का)। (६)।

# व्याकरण ( त्रि, बहुवचनान्तशब्द, विधिलिङ्, चर्त्वसंधि )

१. ति सन्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। (देखो शन्द सं० ४१)।

२. सेव--विधिलिङ (आत्मनेपद) संक्षिप्तरूप—एक० बहु० सेवेव सेवेयाताम् सेवेरन् प्र० पु० एत एतायाम् एरन् yo yo सेवेथा: सेवेयाथाम् सेवेघ्वम् म० ५० एथा: एयाथाम् एध्वम् म० पु० सेवेमहि उ० पु० सेवेय सेवेवडिं . एवडि एमहि एय उ० पु० संक्षिप्त रूप लगाकर लम्, स्पर्ध, दीक्ष् आदि पूर्वोक्त धातुओं के रूप चलाओ।

→ नियम ८६—(क) दार, अक्षत, लाज (लाजा), असु, प्राण, इनके रूप पुंलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। बारा:, अक्षता:, लाजा:, असव:, प्राणा:।(ख) अप्, अप्सरस्, वर्षा, सिकता, समा, सुमनस्, इनके रूप स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं।(अप्सरस्, वर्षा, समा, सुमनस्, इनका कहीं—कहीं एकवचन में भी प्रयोग मिलता है)। आप:, अप:, अपसरस:, वर्षा:, सिकता:, समा:, समनस:।

 नियम ६०-ति से अच्टादशन् (३ से १८) तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचनमें ही आते हैं। कति के रूप हैं:-कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्, कतिन्।

नियम ६१ – (क) (आदरार्वे बहुवचनम्) आदर प्रकट करने में एक के लिए भी बहु० हो जाता है। गुरवः पूज्यः। (ख) (अस्मदो द्वयोश्च) अहम् और आवाम् के स्थान पर 'क्यम्' का प्रयोग होता है, यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। (ग) (जात्याख्यायाम्०) जातिवाचक शब्दों में एक० और बहु० दोनों होते हैं। बाह्यणः पूज्यः, बाह्यणाः, पूज्यः। (घ) देशवाचक शब्दों में बहु० का प्रयोग होता है। नगर का नाम या 'देश' अन्त में होने पर एक० होगा। अहम् अङ्गान् बङ्गान् कलिङ्गान् विदर्भान् गौडान् वा अगच्छम्। पाटलियुत्रम्, अङ्गदेशं वा अगच्छम्।

 निवम ६२-(खरिच) अलॉ (१,२,३,४,ऊच) को चर्(१.उसी वर्ग का प्रथम अक्षर) होता है, बाद में खर्(१,२,श,६,स) हो तो। सद्+ कारः =

सत्कारः। उद् + पत्रः = उत्पन्नः।

### अध्यास २०

१. उदाहरण-बाक्यः— १. त्रयः छात्राः, तिस्रः कन्याः, त्रीणि पुस्तकानि चात्र सन्ति। २. त्रयाणां छात्राणां, तिस्णां कन्यानां च एतानि त्रीणि वस्त्राणि सन्ति। ३. कित छात्राः अत्र क्रोडिन्ति? ४. छात्रत्रयमत्र क्रोडिति। ४. छात्रत्रयो वेदत्रयों पठित। ६. त्र्यम्बकः त्रिपुर्यारः वा त्रिभुवनं भयात् त्रायते। ७. त्रिवर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यमस्ति। ८. त्रिवेण्यां त्रिपयगायाः अपः त्रिष्यः पिबति। ६. सः प्राणान् असून् वा अत्यजत्। १०. इमे दाराः, अमी अक्षताः, एते लाजाः, सुखाय भवन्तु। ११. वर्षासु सिकतासु अपसु च सुमनसः तरिन्त। १२. एताः अपसरसः त्रिभुवने मोदेरन्, वर्षेरन् च। १३. एताः पञ्च समाः स गुरुं सेवेत, मोदेत च।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. तीन गुरु, तीन लड़िकयाँ और तीन वस्त्र वहाँ हैं। २. तीन छात्रों को और तीन छात्रों को तीन पुस्तकें तीन बार दो। ३. ये तीन छात्र तिवर्ग के लिए त्र्यम्बक की सेवा करें। ४. तिवेणी में त्रिपथगा का जल शोधित होता है। ४. तीन कन्याएँ वेदत्रयी को तीन बार तीन प्रकार से पढ़ें। ६. न दुगुना खाओ और न तिगुना काम करो। ७. कितने वर्ष (समा) हुए, जब उसने प्राण छोड़े थे? ८. उस स्त्री (दार), इन अक्षत और इन खीलों को यह लाओ। ६. वर्षा में रेत पर जल (अप्) और फूलों (सुमनस्) को देखो। १०. ये अपसराएँ हैं (ख) (विधिलिङ्) ११. वह गुरु की सेवा करे। १२. मैं घन पाऊँ (लभ्)। १३. वह बढ़े और प्रसन्न हो। १४. यहाँ सुख होवे (वृत्)। १४. बालक खेले और कूदे। १६. मैं देखूँ (ईख्), बोलूँ (भाष्), यल करूँ, सीखूँ और आनन्द करूँ (रम्)। १७. चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए। १८. वह तीन बार स्पर्धा करे। १६. वह तीन प्रकार से आशंका करे। २०. वह भिक्षा माँगे।

| ३. अशुद्ध वाक्य                 | शुद्ध वाक्य नियम                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (१) तं दारम्, इमम् अक्षतम्, इमं | तान् दारान्, इमान् अधतान्, ८६ क      |
| लाजम्०।                         | एतान् लाबान्०।                       |
| (२) वर्षायां सिकतायाम् आपम्०।   | वर्षासु सिकतासु अप: सुमनसञ्च०। ३३    |
| (३) कतिः समा अगच्छतः स प्राणमः। | कति समा: अगच्छन्, स प्रापान्०।८६, ६० |

- ४. अध्यास—(क)२(ख) को बहुवचन बनाओ।(ख)२(ख) को लट्, लोट् और लङ् में बदलो।(ग) त्रि शब्द के तीनों लिंगों के रूप लिखो।(घ)नित्य बहुवचनान्त सन्दों के नाम और उनके लिंग बताओ। (ङ) किन स्थानों पर एक० के स्थान पर बहु० होता है, सोदाहरण लिखो।
  - ५. वाक्य बनाओ- त्रयः, तिसः, त्रीणि, कति, दाराः, असून्, प्राणान्, अपः, वर्षासु।
  - ६. संधि करो:-- सद् + कर्म। उद् + पथ:। तद् + पर:। उद् + साह:।
  - ७. संबि-विच्छेद करो:-- सिक्किया। सत्पर्थ:। सत्कर्म। उत्कृष्टम्। उत्पन्न:।

शब्दकोष--५००+२५=५२५)

अभ्यास २१

(व्याकरण)

(ख) गुण ( , , , , जा, २, रस्सी, धागा, ३, गुना), चतुर्वर्गः (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों), चतुर्भुजः (विष्णु)।(३)।(ख)[नी, ह् (ले जाना), आनी (लाना)], अनुनी (मनाना), अभिनी (अभिनय करना), अपनी (हटाना), उपनी (यज्ञोपवीत देना), परिणी (विवाह करना), प्रणी (ग्रन्थ लिखना), निर्णी (निर्णय करना)। प्रह (प्रहार करना), आह (१, लाना, २, संग्रह करना), संह (१, नष्ट करना, २, रोकना), विह (विहार करना), परिह (छोड़ना), अपह (चुराना), उपह (भेंट में देना), उद्धृ (उद्धार करना), उदाह (बोलना), व्यवह (व्यवहार करना), व्याह (बोलना)। (१८)। (ग) चतुर्धा (चार प्रकार से), चतुर्वारम् (चार बार)। (२)। (घ) चतुर् (चार), चतुर्गुणः (चौगुना)। (२)।

सूचनाः—(क) गुण—चतुर्भुज, रामवत्। (ख) नी-व्याह, भवतिवत्। व्याकरण (चतुर्, नी, ह्र (उभय०), उपसर्ग, भ्वादिगण, विसर्गसंधि)

१. चतुर् शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० सं० ४२)।

२. नी और ह धातु के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० सं० २४, २५)।

◄ नियम १३ , उपसग-नारचय) (उपसगाः क्रियायोगे) (क) धातु से पहले लगने वाल प्र, परा आदि को उपसर्ग कहते हैं। ये धातुओं और कृदन शब्दों के पहले ही लगते हैं। इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है। (देखो ऊपर शब्दकोष ख)। उपसर्गों के साथ धातुओं के अर्थ जहाँ दिये गये हें, वहाँ उन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। कहा भी है—उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्॥ (ख) ये २२ उपसर्ग हैं-प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप। इसके लिए यह श्लोक स्मरण कर लें—प्रपरापसमन्ववनिर्निसो, दुरतिदुष्प्रतिसूद्धिपर्यपि। (तदनु) व्याङिधनी उप विंशतिर्द्धिसहिते-त्युपसर्गसमाहृयाः॥

चियम ६४ — (गण-परिचय, भ्वादिगण) भ्वादिगण की धातुओं की ये विशेषताएँ हैं। इनसे गण पहचानें।(१)(कर्तरि शप्) धातु और प्रत्यय (ति, तः आदि) के बीच में लट्, लोट्, लङ्और विधिलिङ् में 'अ' लगता है। जैसे - अति, अतः आदि।(सूचना—धातु और प्रत्यय के बीच में आनेवाले को 'विकरण' कहते हैं।)(२) धातु को गुन्त होता है, अथांत् अन्तिम स्वर या अन्तिम स्वर से पूर्व इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर् हो जाता है।(भ्वादि० की धातुएँ अभ्यास १,२,३,४,५,७,८ में हैं।)(३) लृट् में गण के कारण कोई अन्तर नहीं होता।

चियम ६५ (विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग के बाद खर् (१,२,श,ष,स) हो तो विसर्ग को स् हो जाता है। (चवर्ग बाद में हो तो श्चुत्वंसंधि भी)। जैसे— हिरः + ब्रायते = हिरस्ब्रायते। रामः + तरित = रामस्तरित। निः + चलः = निश्चलः।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. चत्वारः छात्राः, चतसः कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि च अत्र वर्तन्ते। २. चतुर्णां छात्राणां, चतसृणां कन्यानाम् एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। ३. स चतुर्भुजं चर्तुर्वर्गार्थं सेवते। ४. सः अजां हरति, शतुषु प्रहरति, जलम् आहरति, शतुं संहरति, वने विहरति, असत्यं परिहरति, धनम् अपहरति, देवेभ्यः बलिमुपहरति, वेदम उद्धरति, वचनम् उदाहरति, धर्मे व्यवहरति, सत्यं च व्याहरति। ४. सः गुरुम् अनुनयति, कृष्णम् अभिनयति, जलम् आनयति, शत्रून् अपनयति, शिष्यम् उपनयति, कन्यां च परिणेष्यति, पुस्तकं प्रणेष्यति, विवादस्य च कारणं निर्णेष्यति।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. चार शिष्य, चार कन्याएँ, चार फल और चार पुस्तकें यहाँ हैं। २. चार बालकों और चार बालकाओं को ये चार फल दो। ३. चार शिष्य चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की चार बार वन्दना करते हैं। ४. चार छात्रों को ये फल चार बार चार प्रकार से दो। (ख) ५. राजा शतु पर प्रहार करता है। ६. वह धन संग्रह करता है। ७. वह धन चुराता है। ८. मैं शतुओं का संहार करूँगा। ६. मैं जल में विहार करूँगा। १०. मैं दु:खों का परिहार करूँगा। ११. दुर्जन कन्या का अपहरण करता है। १२. वह कन्या को फूल उपहार देता है। १३. वह धर्म का उद्धार करे। १४. वह कथा कहे (उदाह)। १४. वह सत्य व्यवहार करे। १६. वह असत्य न बोले (व्याह)। १७. वह पिता को मनाता है। १८. वह राम का अभिनय करता है। १६. तू दु:खों को दूर करता है (अपनी)। २०. तू फल ला। २१. गुरु शिष्य का उपनयन करे (उपनी)। २२. राम सीता से विवाह करे। २३. किव पुस्तक रचे (प्रणी)। २४. राजा विवाद का निर्णय करेगा।

| ₹.  | अशुद्ध वाक्य                   | शुद्ध वाक्य                    | नियम |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|
| (1) | चत्वारः कन्या, चत्वारः फलानि०। | चतस्रः कन्याः, चत्वारि फलानि०। | . 33 |

(२) दुर्जनः कन्यायाः अपहरति। दुर्जनः कन्याम् अपहरति। १३

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ।(ख) चतुर् शब्द के तीनों लिंगों के पूरे रूप लिखो। (ग) नी और ह धातु के दोनों पदों में दसों लकारों में पूरे रूप लिखो।(घ) उपसर्गों के पूरे नाम बताओ।(ङ) भ्वादिगण की मुख्य विशेषताएँ बताओ।(च) उपसर्ग लगने से अर्थ-परिवर्तन के १० उदाहरण बताओ।

पू. वाक्य बनाओ — चत्वार:, चतल:, चत्वारि, प्रहरित, आहरेत्, उपाहरत्, परिणेष्यिति, प्रणयेत्।

६. संधि करोः — कः + तत्र। बालः + चलति। बालाः + तरन्ति। गुरुः + तिष्ठति। रामः + तत्र। हरिः + तथा। रामः + त्रायते। निः + सारः।

७. संधि-विच्छेद करोः—कस्तिष्ठति। शिवस्त्रायते। हरिश्चलति। रामस्तिष्ठति। रामस्तथा।

श्रन्दकोष-५२५+२५=५५०)

अभ्यास २२

.(व्याकरण)

(क) शरीरम्(शरीर), मुखम्(मुँह), विमानम्(विमान), धूम्रयानम्(रेलगाड़ी)। (४)।(ख)[क्(करना)], अनुकृ(अनुकरण करना), अधिकृ(अधिकार करना), अपकृ(बुग्रई करना), अलंकृ(सजाना), आविष्कृ(आविष्कार करना), उपकृ(उपकार करना), तिरस्कृ(अपमान करना), नमस्कृ(नमस्कार करना), संस्कृ(शुद्ध करना), स्वीकृ(स्वीकार करना), प्रतिकृ(प्रतिकार करना)।(११)।(घ)(पञ्चन्, धप्, सप्तन्, अष्टन्, नवन्, दशन्), प्रथमः (पहला), द्वितीयः (दूसरा), तृतीयः (तीसरा), चतुर्थः (जीका), पश्चमः (पाँचवाँ), चष्ठः (स्वातवाँ), अष्टमः (आठवाँ), नवमः (नवाँ), दशमः (दसवाँ)।(१०)।

व्याकरण ( पञ्चन् से दशन्, कृ, अदादिगण, उत्वसन्धि )

१. पञ्जन् से दल्लन् लब्द तक के पूरे रूप (बहुवचन में) स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ४३ से ४८)।

सूचना—पड़न् से अष्टादलन् (५ से १८) तक संख्याओं के रूप केवल बहु० में चलते हैं। तीनों लिंगों में वही रूप होंगे। अञ्चास ४ में दिये हुए 'पश्च' आदि के मूल शब्द पश्चन्, षष्, ससन्, अष्टन्, नवन्, दलन् हैं। एक से दल तक की संख्याओं के संख्येय (व्यक्ति या वस्तु-बोधक क्रमवाचक विशेषण) शब्द क्रमशः प्रथम आदि ऊपर दिये गये हैं। जैसे—एक का प्रथम, द्वि का द्वितीय आदि। ३. प्रथम आदि के रूप पुंठ में रावमत्, स्त्री० में रमा या नदीवत्, नपुं० में गृहवत् चलेंगे। द्वितीय आदि से स्त्रीलिंग प्रत्यय (आ या ई) लगने पर इनका तिथि अर्थ भी हो जाता है। ४. कृ धातु के दोनों पदों में रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० ५८)।

- नियम ६६ -- लक् लकार में 'अ' शुद्ध धातु से ही पहले लगता है, उपसर्ग से पहले कभी
  नहीं। अतः उपसर्गयुक्त धातुओं में लक् में धातु से पहले 'अ' लगाकर
  उपसर्ग मिलावें। (संधिकार्य प्राप्त हो तो उसे भी करें)। जैसे-कुअहरत्।
  संक्रसमहरत्। व्यहरत्, प्राहरत्। उपानयत्, अन्वकरोत्।
- \* नियम ६७— ( अदादिगण ) अदादिगण की धातुओं में लद्, लोद, लङ् और विधिलिङ् में कोई विकरण धातु और प्रत्यय के बीच में नहीं लगता है। केवल ति, तः, अन्ति आदि लगते हैं। धातु में लद् आदि में एक० में गुण होता है, अन्यत्र नहीं।
- नियम ६८ (ससजुवो रुः) पद के अन्तिम स् और सजुव् के व् को रु (र्याः) होता
   है।
- → नियम ८६ ( अतो रोरप्लुतादप्लुते ) इस्व अ के बाद रु को उ हो जाता है, बाद में इस्व अ हो तो। [ इस उ को पहले अ के साथ गुण करके ओ हो जाता है और बाद के अ को पूर्वक्रपसंधि। अर्थात् अस् ( अ: ).+ अ = ओऽ ]। जैसे— राम: + अस्ति = रामोऽस्ति। क: + अत्र = कोऽत्र। स: + अयम् = सोऽयम्। ( स्मरण रखें कि राम: क: आदि में स् का ही विसर्ग है। जहाँ अन्य नियम नहीं स्मरोंगे, वहाँ नियम ६८ से र् रह जायगा। हरि: + अवदत् = हरिरवदत्।

#### अध्यास २२

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. पञ्च बालकाः, षड् बालिकाः, सप्त पुस्तकानि, अष्ट बनाः, नव वस्त्राणि, दश फलानि चात्र सन्ति। २. प्रथमः छात्रः, द्वितीया बाला, तृतीयं पुस्तकं, चतुर्थं पुस्तकं, पञ्चमः पुत्रः, षष्ठः कविः, सप्तमं दिनम्, अष्टमं वर्षं, नवमी तिथिः, दश्नमः क्रोत्तः। ३. शिष्यः गुरुं गुरोः वा अनुकरोति। ४. नृपः राज्यम् अधिकरोति। ५. दुर्जनः सब्बनस्य अपकरोति। ६. नृपः चोरं तिरस्करोति। ७. शिष्यः मुनित्रयं नमस्करोति। ६. नरः दुःखं प्रतिकुर्यात्। ६. नृपः सब्बनस्य उपकरिष्यति। १०. विद्या ज्ञानं संस्करोति। ११. कन्या श्ररीरम् अलंकरोति। १२. प्राइः विमानं धूम्रयानं चाविष्करोति। १३. यतिरेतद् धनं स्वीकरोति। १४. स गुरुम् अन्वकरोत्। १४. गुरुः शिष्यस्य उपाकरोत् उपकारं वाऽकरोत्।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. पाँच पुस्तकें, छ: छात्र, सात लड़िकयाँ, आठ आसन, नौ गुरु, दस पाठक यहाँ हैं। २. पाँचवीं पुस्तक, छठा छात्र, सातवीं लड़की, आठवाँ आसन, नवें गुरु, दसवें राजा भी यहाँ पर ही हैं।(ख) ३. वह पिता का अनुकरण करता है।४. शत्रु नगर पर अधिकार करता है। ४. चोर मेरा अपकार करता है। ६. मूर्ख विद्वान् का तिरस्कार करता है।७. मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ (नमस्कृ)। ८. तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया (प्रतिकृ)। ६. मैंने छात्रों का उपकार किया (उपकृ)। १०. बालिका ने अपने शरीर को अलंकृत किया। ११. गुरु आसन को अलंकृत करता है। १२. बुद्धिमान् विमान और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं। १३. शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है। १४. मैं शरीर को शुद्ध करता हूँ। १४. संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है (संस्कृ)।

| ३. अशुद्ध वाक्य          | शुद्ध वाक्य           | नियम  |
|--------------------------|-----------------------|-------|
| (१) नगरेऽधिकरोति।        | नगरमधिकरोति।          | 13    |
| (२) अप्रतिकरो:। ओपकरवम्। | प्रत्यकरो:। उपाकरवम्। | ं हुई |
| <b>आलंकरोत्।</b>         | . अलमकरोत्            |       |

- ४. अध्यास—(क) २ (ख) को लोट्, विधिलिङ् और लूट् में बदलो।(ख) पञ्चन् से दशन् तक के पूरे रूप लिखो।(ग) कृ धातु के दोनों पदों में दसों लकारों में रूप लिखो।(घ) उपसर्गयुक्त धातुओं के लङ् में 'अ' प्रारम्भ में किस प्रकार लगता है, नी, इ, कृ के १० उदाहरण देकर बताओ।(ङ) अदादिगण की धातुओं की विशेषता बताओ।
  - थ्र. वाक्य बनाओ प्रथमः, षष्ठः, अनुकरोति, संस्करोति, उपकरिष्यति।
- ६. संधि करो:—सः + अगच्छत्। एषः + अत्र। कः + अयम्। रामः + अबदत्। देवः + अधुना। नृपः + अकरोत्। छात्रः + अपठत्। सः + अयम्। हरिः + असौ। भानुः + अस्ति। कविः + अत्र।
  - ७. संधि-विच्छेद करो:-कोऽत्रास्ति। रामोऽहसत्। देवोऽयम्। स्रोऽपि। कोऽपि।

शब्दकोष--५५०+२५=२७५)

अभ्यास २३

(व्याकरण)

(क) राहु: (राहु), केतु: (१. केतु ग्रह, २. ध्वजा), कक्षा (श्रेणी)।(३)।(छ) अद् (खान्ग)। ग्रस् (निगलना), राज् (शोधित होना), बाध् (दःग्व देना), लङ्घ् (लाँघना)। (४)।(घ) एकादशन् (ग्यःरह), द्वादशन् (बारह), त्रयोदशन् (तेरह), चतुर्दशन् (चौदह), पञ्चदशन् (पन्दह), घोडशन् (सोलह), समदशन् (सत्रह), अष्टादशन् (अठारह), एकोनविंशतिः (उन्नीस, विंशतिः (बीस), त्रिंशत् (तीस), चत्वारिशत् (चालीस), पञ्चाशत् (पचास), पष्टिः (साठ), समतिः (सत्तर), अशीतिः (अस्सी), नवितः (नब्बे), [शतम् (सौ)]। (१७)।

सूचनाः—(क) राहु-केतु, भानुवत्। कक्षा, रमावत्। (ख) ग्रस्-लङ्घ् सेवतेवत्।

# व्याकरण ( संख्या ११ से १००, अद्, जुहोत्यादि०, उत्वसंधि )

१. अद् धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० २६)।

- ─ नियम १०० (क) विंशति (२०) से बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एकवचन में आते हैं-- विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः। (ख) एकादशन् से अध्टादशन् ( ११ से १८ ) तक के रूप दशन् के तुल्य बहु० में ही चलेंगे। (ग) एकोनविंशतिः (१६) से नवनवितः (६६) तक सारे शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक० में ही चलते हैं। जिनके अन्त में 'ड' है ( जैसे-विंशति, षष्टि आदि ), उनके रूप एक० में ही मति ( देखो शब्द सं० १४) के तल्य चलेंगे। जिनके अन्त में 'त्' हैं ( जैसे, त्रिंशत् आदि ), उनके रूप स्त्रालिंग एक० में सरित् (देखो शब्द सं० १६) के तुल्य चलेंगे। ( घ ) संख्येय ( क्रमवाचकविशेषण ) बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें-(१) एक से दश तक के संख्येय प्रथम, द्वितीय, आदि हैं। (देखो अभ्यास २२ )।( २ ) ११ से १८ तक के संख्येय शब्दों में अन्त में 'अ'लग जाता है जैसे, एकादशः (११वाँ)। (३) १६ से आगे संख्येय शब्दों में अन्त में 'तम' या 'अ' लगता है। जैसे, विंशतितमः, विंशः ( २०वाँ )। ( ४ ) संख्येय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं:—पुंलिंग में रामवत्, नपुंसक० में गृहवत्। स्त्रीलिंग में अन्त में 'ई' लगाकर 'नदीवत्'। स्त्रीलिंग में केवल प्रथमा, द्वितीया, तृतीया शब्द रमावत होते हैं।
- नियम १०१ (जुहोत्यादिगण) जुहोत्यादिगण की विशेषता यह है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में विकरण नहीं लगता है, जैसे अदादि० में। परन्तु धातु को द्वित्व (दो बार पढ़ना) होता है। एक० में धातु को गुण होता है। (देखो अभ्यास ३८-४०)। हु > जुहोति, दा > ददाति, घा > दधाति।
- नियम १०२—(हिश च) इस्व अ के बाद रु (स् या:)(नियम ६८) को 'उ' हो
  जाता है, बाद में हरा(३,४,५ ह, य, व, र, ल) हों तो।(नियम ६६ बाद
  में अ हो तब लगता है, यह बाद में हरा हो तो) उ करने पर अ + उ को ओ
  गुण हो जाता है। अर्थात् अ: (अस्)+हरा=ओ+हरा। जैसे- राम:+वदित =
  रामो वदित। ऐसे ही रामो वन्द्यः, मेघो वर्षति, नरो हसति, बालो लिखिति।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. एकादश छात्राः, द्वादश बालिकाः, त्रयोदश पुस्तकानि, चतुर्दश फलानि, एकोनविंशतिः पुष्पणि चात्र सन्ति। २. प्रथमायां कक्षायां विंशतिः, द्वितीयायां तिंशत्, तृतीयायां चत्वारिशत्, चतुर्थ्यां पञ्चाशच्च छात्राः सन्ति। ३. बालो भोजनम् अत्ति, अत्तु, अत्स्यति, अद्यात्, आदत् वा। ४. राहुः सूर्यं ग्रसते। ५. दुःखं मां बाधते। ६. सूर्यः मरीचिभिः राजते। ७. शिष्यः गिरि लङ्घते। ८. तृतीयायाः कक्षायाः एकादशः, चतुर्थ्याः द्वादशश्च छात्रः अत्र स्तः। ६. नवम्याः कक्षायाः विंशतित्मो (विंशो वा), दशम्याशच त्रिंशत्तमो (त्रिंशो वा) छात्रोऽत्र स्तः। १०. काऽद्य तिथिरस्ति? पञ्चमी, षष्ठी, ससमी, अष्टमी वा।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. प्रथम कक्षा में १६, द्वितीय में २०, तृतीय में ३०, चतुर्थ में ४०, पंचम में ५०, षष्ठ में ६०, सप्तम में ७०, अष्टम में ८०, नवम में ६०, और दशम में १०० छात्र हैं। २. प्रथम कक्षा के ११वें, द्वितीय के १६वें, तृतीय के १६ वें, चतुर्थ के २० वें, पंचम के ४० वें, षष्ठ के ५० वें, सप्तम के ६० वें, अष्टम के ७० वें, नवम के ८० वें, और दशम के ६० वें छात्र को गुरु जी (गुरव:) बुला रहे हैं। (ख) ३. पुत्र खाना खाता है (अद्)। ४. बालक फल खावे। ५. बालिका भात खायेगी। ६. शिष्य ने खाना खाया। ७. राम को फल खाना चाहिए। (ग) ८. राहु सूर्य को ग्रसता है (ग्रस्)। ६. केतु चन्द्रमा को ग्रसता है। १०. राजा क्षेभित होता है (राज्)। ११. पाप मुझको दु:ख देता है (बाध्)। १२. सेनापित पर्वत को लाँधता है।

- ३. अशुद्धवाक्य शुद्धवाक्य नियम
- (१) दशमे कक्षायां शति छात्रा:। दशम्यां कक्षायां शतं छात्रा:। ३३,१०० (क)
- (२) सप्तमस्य कक्षायाः षष्टिः। सप्तम्याः कक्षायाः षष्टितमं। ३३, १०० (घ)
- (३) बालक: फलम् अदतु, अदेत् वा। बालक: फलम् अतु, अद्यात् वा। ১৬, घातुरूप
- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ।(ख) २ (ग) को लोट्, लङ्और विधिलिङ् में बदलो।(ग) इनके संख्या और संख्येय वाचक शब्द बताओ:—११ से २० तक, ३०,४०,५०,६०,७०,८०,६०,१००।(घ) अद्धातु के दसों लकारों के रूप लिखो।(ङ) जुहोत्यादिगण की विशेषताएँ लिखो।
- प्र. वाक्य बनाओ— एकादश, एकादशः, विंशतिः, विंशतितमः, विंशः, त्रिंशत्तमः, त्रिंशः, शतम्, अत्ति, आदत्, अत्स्यति।
- ६. संधि करोः—रामः + गच्छति। बालकः + वदति। नरः + हसति। देवः + याति। कृष्णः + जयति। छात्रः + वा। शिष्यः + भोजनम्। पुत्रः + दुग्धम्। कः + वा। कः + न।
  - ७. संधि-विच्छेद करोः—बालो वदति। नृपो वा। पुत्रो याति। शिष्यो भाषते।

**ज्ञब्दकोष-५७५**+२५=६००)

अध्यास २४

(व्याकरण)

(क) संख्या (गिनती), कीर्तिः (यश)। (२)। (ख)। [अस् (होना)], प्रथ् (फैलना, यश आदि का), त्वर् (शीव्रता करना), क्षुम् (क्षुव्य होना), स्पन्द् (फड़कना, हिलना), प्रंश् (गिरना), प्राज् (ज्यकना)। (६)। (ग) अद्यत्वे (आजकल), अतः (इसलिए), श्रनैः (धीर), प्रायः (अक्सर), मुहुः (बारबार)। (५)। (घ) सहस्रम् (हजार), अयुतम् (१० हजार), लक्षम् (लाख), प्रयुतम् (१० लाख), नियुतम् (१० लाख), कोटिः (करोड़), अर्बुदम् (अरब), खर्वम् (१ खरब), नीलम् (१ नील), पद्मम् (१ पद्य), शंखम् (१ शंख), महाशंखम् (महाशंख)। (१२)।

सूचनाः—(क) संख्या, रमावत्। कीर्ति, मतिवत्। (ख) प्रथ्-प्राज्, सेवतेवत्।

# व्याकरण ( संख्याएँ, अस्, दिवादि०, यत्वसंधि )

१. अस् घातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो घातु० २७)

\*नियम १०३—(क) शतम्, सहस्रम्, अयुतम् आदि एक० में ही आते हैं। कोटि स्त्रीलिंग है। शेष सब नपुंसक०। जैसे—शतं सहस्रं वा छात्राः, नराः, नार्यः, गृहाणि। संख्याबाचक शब्द पहले होने पर या विशेषकप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द द्वि० या बहु० में भी आते हैं। (ख) शतम् आदि के रूप एक० में गृहवत् चलेंगे। कोटि के मतिवत्। (ग) २१, ३१, ४१ आदि संख्याशब्द बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। (देखो परिशिष्ट, संख्याशब्द)। (१) विंशतिः, त्रिंशत् आदि के पूर्व एक, द्वि, त्रि आदि शब्द लगाकर क्रमशः ये संख्याएँ बनती हैं। (२) 'एक' शब्द सब स्थानों पर 'एक' ही रहता है। केवल एकादश में दीर्घ होता है। एकविंशतिः। (३) द्वि, त्रि और 'अष्टन' शब्दों को 'विंशति' आदि से पूर्व क्रमशः द्वा, त्रयस्, अष्ट हो जाता है। केवल अशीति को छोड़कर। (बाद में संधि-नियम भी लगेंगे)। द्वाविंशतिः, त्रयस्त्रंशत्, अष्टादश। परन्तु द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, अष्टाशीतिः ही होंगे। (४) चतुर्, पञ्च, षद् (इ), सप्त, नव ये ऐसे ही रहते हैं। केवल संधि नियम लगेंगे। १६ के लिए षोडश है। (४) २६, ३६ में ६ के लिए 'नव' लगता है या अगली संख्या से पूर्व एकोन या कन लगाकर रूप बनते हैं।

\* नियम १०४—( दिवादिगण )( दिवादिभ्यः श्यन् ) दिवादिगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में 'य' लगता है। धातु को गुण नहीं होता।

\* नियम १०४—( भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ) भोः, भगोः, अघोः शब्द और अ या आ के बाद रु ( नियम ६८ ) को यू होता है, बाद में अश् ( स्वर, ३,४,४,६ य सरल ) हों तो।( यदि बाद में व्यंजन हो तो यू का लोप हो जाता है, स्वर बाद में हो तो लोप ऐच्छिक है। यू का लोप होने पर संधिकार्य नहीं होता।) अः या आः + अश् = अ या आ + अश्, अर्थात् स् या विसर्ग नहीं रहता। देवाः +गच्छन्ति = देवा गच्छन्ति। ऐसे ही बाला हसन्ति, नरा आगच्छन्ति। राम इच्छति। क एषः।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. एताः संख्याः सन्ति, शतं सहस्रं लक्षं प्रयुतं कोटिः पदां शंखं महाशंखं च। २. अद्यत्वे यस्य समीपे धनमस्ति, तस्य कीर्तिः प्रथते। ३. सेनापितः त्वरते। ४. दुर्जनः प्रायः क्षोभते। ५. मम नेत्रं मुहुः स्पन्दते। ६. सूर्यो प्राजते। ७. एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चपञ्चाशत्, पट्षष्टिः, सप्तसप्तिः, अष्टाशीतिः, नवनवितः (एकोनशतम्) वा मनुष्याः। ८. रामः अस्ति, अस्तु, आसीत्, स्यात्, भविष्यति वा।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. २१ मनुष्य, ३१ कन्याएँ, ४२ पुस्तकें, ४३ फल, ६४ फूल, ७४ वस्त्र, ८६ विद्यालय और ६७ पाठशालाएँ हैं। २. २३ फल, ३४ फूल, ४४ पुस्तकें, ४६ वस्त्र, ६७ कन्याएँ, ७८ मनुष्य, ८६ दिन, ६८ वर्ष। ३. २ सौ, ३ सहस्त्र, १ हजार, १० लाख, १० लाख, १ करोड़, १० करोड, १ अरब, १० अरब, १ खरब, १० खरब, १ नील, १० नील, १ पद्म, १० भद्म, १ शंख, १० शंख, महाशंख। (ख) ४. आजकल धन ही धमं और सत्य है। ४. राम की कीर्ति फैल रही है। ६. उसकी आँख धीरे-धीरे फड़क रही है। ७. वह प्रायः क्षुत्र्य हो जाता है। ८. कृष्ण बार-बार शीम्रता करता है। ६. बालक घर के ऊपर है, अतः वहाँसे गिरता है (भ्रंश्)। १०. सूर्य की किरणें चमकती हैं (भ्राज्)। (ग) ११. वह है। १२. मैं हैं। १३. तू भी है। १४. वह था। १४. तू भी था। १६. मैं ही था। १७. वह वहाँ होगा। १८. तू भी वहाँ होगा। १६. मैं यहाँ ही रहूँगा। २०. वह यहाँ रहे। २१. तू वहाँ रहना। २२. मैं यहाँ होऊँ।

| ३. अशुद्ध वाक्य               | शुद्ध वाक्य      | नियम    |
|-------------------------------|------------------|---------|
| (१) अहम् आसीत्, आसी:, आस्म।   | अहम् आसम्।       | घातुरूप |
| (२) अहम् असिष्यामि, भविष्यति। | अहं भविष्यामि।   | 11      |
| (३) लग अग्र अग्रे- अग्र वा।   | लम एधि स्या॰ वा। | 2.1     |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ् और विधिलिङ् में बदलो।(ख) २ (ग) को द्विवचन और बहुवचन में बदलो।(ग) अस् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो।(घ) १ से सौ तक पूरी गिनती संस्कृत में बताओ।(ङ) दिवादिगण की विशेषता बताओ।
- ध्र. वाक्य बनाओ अस्ति, स्मः, अस्तु, एधि, आसीत्, आसन्, आसीः, आसम्, स्यात्, स्युः, स्याम। प्रथताम्, स्पन्देत, अध्रंशत, ध्राजिष्यते, त्वरते।
- ६. संधि करोः—देवाः + हसन्ति। नराः + गच्छन्ति। छात्राः + लिखन्ति। कन्याः + आगच्छन्ति। रामः + ऐच्छत्। पुत्राः + इच्छन्ति। शिष्याः + वदन्ति। बालः + इच्छति। सः + आगच्छत्।
- ७. संधि-विच्छेद करोः—छात्रा हसन्ति। राम इच्छति। स एव। पुत्र आगच्छति। राम इव। कन्या इच्छन्ति। बाला एते। शिष्या अमी। नरा इमे। क एष। राम इति।

शब्दकोष-६००+२५=६२५)

### अभ्यास २५

(व्याकरण)

(क) सिख (मित्र), शाटिका (साड़ी), तारस्वरेण (उच्च स्वर से)। (३)। [(ख) खू (बोलना)।] (ग) उच्चैः (१. ऊपर, २. ऊँचा, ३. ऊँचे स्वर से), नीचैः (१. नीचे, २. नीचा, ३. धीरे स्वर से)। (२)। (घ) सुन्दरम् (सुन्दर), समीचीनम् (सुन्दर, अच्छा), शोभनम् (सुन्दर), मधुरम्, (मीठा), शीतलम् (ठंडा), उष्णम् (गर्म), कोमलम् (कोमल), तीक्ष्णम् (१. तेज, २. तीखा)। स्वकीयः (अपना), परकीयः (पराया), त्वदीयः (तेरा), मदीयः (मेरा), भवदीयः (आपका), तदीयः (उसका), श्वेतः (१. सफेद, २. स्वच्छ), हरितः (हरा), नीलः (नीला), पीतः (पीला), रक्तः (लाल), कृष्णः (काला)। (२०)।

# व्याकरण ( सिख, बू, स्वादि०, गुण, वृद्धि, संप्रसारण, सुलोपसन्धि )

- सिख शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द॰ सं० ३)।
- २. ब्रू धातु के उभयपद के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० २८)। लृट् में ब्रू को वच् हो जाता है, अत: वक्ष्यित, वक्ष्यत: आदि रूप बनेंगे।
- नियम १०६ दीर्घ, गुण, वृद्धि, संप्रसारण आदि के लिए यह विवरण-पत्र ठीक स्मरण कर लें। ऊपर मूल स्वर दिये गये हैं, उनके स्थान पर गुण, वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के मूल स्वर के नीचे गुण आदि के समाने जो स्वर आदि दिये गये हैं, वे होंगे। आगे जहाँ भी गुण, वृद्धि संप्रसारण आदि कहा जाय, वहाँ इस सारणी के अनुसार कार्य करें। (रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता)।

| १. स्वर   | अ, आ | इ, ई | उ, ऊ | ऋ,ऋ      | लृ   | ए | ऐ | ओ, | औ  |
|-----------|------|------|------|----------|------|---|---|----|----|
| २. दीर्घ  | आ    | ई    | ऊ    | 薭        | -    | - | - | -  | -  |
| ३. गुण    | अ    | ए    | ओ    | अर्      | अल्  | ए |   | ओ  | -  |
| ४. वृद्धि | आ    | ऐ    | औ    | आर्      | आल्  | ऐ | ऐ | औ  | और |
| प्र. यण्  | -    | य्   | व्   | <b>T</b> | ल् . | - | - | -  | -  |
| (संधि)    |      |      |      |          |      |   |   |    |    |
|           |      |      |      |          |      |   |   |    |    |

६. अयादि '' - - - - - अय् आय् अव् आव्।

७. संप्रसारण- यू को इ, वू को उ, रू को ऋ, लू को लृ। (यण्-सन्धि का उलटा कार्य)

\* नियम १०७—(स्वादिगण) (स्वादिभ्यः श्नुः) स्वादिगण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्ययके बीच में 'नु' विकरण लगता है। धातु को गुण नहीं होता। 'नु' को परस्मै० एक० में गुण होता है। (देखो अभ्यास ४७ से ४६)।

\* नियम १०८— ( एतत्तदो: सुलोपो० ) एष: और स: के स् अर्थात् विसर्ग ( : ) का लोप हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो तो (बाद में अ हो तो 'ओऽ' होता है, नियम ६६। अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है, नियम १०४)। स: +करोति = स करोति। इसी प्रकार स पठित, स लिखित। एष करोति।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. स मदीयः त्वदीयश्च सखा अस्ति। २. स्वकीयं सखायं पश्य। ३. स्वकीयस्य सख्युः सुन्दरं मुखं पश्य। ४. सख्यौ विश्वासं कुरु। ४. स शोभनं, मधुरं च ब्रवीति, ब्रवीतु, ब्रूयात्, अब्रवीत्, वक्ष्यित वा। ६. अहम् उच्चैः तारस्वरेण च ब्रवीमि, अब्रवम्, वक्ष्यामि वा। ७. त्वं शनैः नीचैः वा ब्रवीषि, अब्रवीः, वक्ष्यसि वा। ८. स धमं ब्रूयात्। ६. अहं सत्यं ब्रवीमि, त्वमिष सत्यं ब्रूहि। १०. स्वकीयं श्वेतं वस्त्रमानय, परकीयां रक्तां शाटिकां न आनय। ११. त्वदीयमेतत् कृष्णं पुस्तकम्, मदीयमेतत् पीतं वस्त्रम्, तदीयमिदं नीलं पुष्पम्, भवदीयमिदं हरितं वस्त्रम्। १२. उष्णं शीतलं च जलमानय। १३. कोमलं शोभनं च ब्रूहि, न तु तीक्ष्णम्।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) १. वह उसका मित्र है। २. अपने मित्र को यहाँ साथ लाइये। ३. उसके मित्र को धन दो। ४. मेरे मित्र का यह कार्य कर दो (कृ)। ४. पराये मित्र पर विश्वास न करो। ६. उस मनुष्य का वस्त्र श्वेत है। ७. किस कन्या की साड़ी हरी है और किसकी लाल। ८. उसके नीले वस्त्र को लाओ। ६. मेरे पीले वस्त्र को न ले जाओ। १०. अग्नि उष्ण होती है और जल शीतल। ११. फूल कोमल और सुन्दर है। १२. फल मीठा और अच्छा है। (ख) (बूधातु) १३. वह ऊँचे स्वर से बोलता है। १४. मैं धीरे बोलता हूँ। १४. तू तीखा बोलता है। १६. वह बोले। १७. तू बोल। १८. मैं बोलूँ। १६. वह बोला। २०. तू बोला। २१. मैं बोला। २२. वह बोलेगा। २३. तू बोलेगा। २४. मैं बोलूँगा।

| ३. अशुद्ध वाक्य                    | शुद्ध वाक्य नियम                       |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| (१) तदीयं सखायं धनं वितर।          | तदीयाय सख्ये धनं वितर। ३३,३४           |
| (२) कस्य कन्यायाः शाटिका हरितम्०।  | कस्याः कन्यायाः शाटिका हरिताः। ३३      |
| (३) त्वं ब्रवसि, अब्रवः, ब्रव।     | त्वं ब्रवीषि, अब्रवी:, ब्रूहि। धातुरूप |
| (४) स ब्रूष्यति, अन्नवत्, न्नवेत्। | स वक्ष्यति, अन्नवीत्, न्नूयात्। "      |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ। (ख) सिख शब्द के पूरे रूप लिखो। (ग) ब्रू धातु (परस्मैपद) के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो। (घ) स्वादिगण की विशेषताएँ बताओ। (ङ) किन स्वरों को दीर्घ, गुण और वृद्धि करने पर क्या होता है? बताओ। (च) संप्रसारण कहने से किसके स्थान पर क्या होगा? बताओ।
- पृ. वाक्य बनाओ शोभनम्, कोमलम्, त्वदीयम्, भवदीयः, मदीयः, तदीया, श्वेतम्, रक्ता, ब्रवीति, ब्रवीमि, ब्रवीतु, ब्रूहि, वक्ष्यित, अब्रवीत्, अब्रवम्, ब्रूयात्, तारस्वेरण।
- ६. संधि करोः सः + गच्छति। सः + पठित। सः + ब्रवीति। एषः + हसित। एषः + वदिति।
- ७. संधि-विच्छेद करोः स हरिः। स शिवः। स रुद्रः। स करोति। एष गच्छित। एष रामः।

शब्दकोष-६२५+२५=६५०)

### अभ्यास २६

(व्याकरण)

(क) कर्तृ (करनेवाला), हर्तृ (१. चुरानेवाला, २. नाशक), धर्तृ (धारक), श्रोतृ (सुननेवाला), वक्तृ (बोलनेवाला), नप्तृ (नाती), सिवतृ (१. सूर्य, २. प्रेरक), अध्येतृ (पढ़नेवाला), गन्तृ (जानेवाला), द्रष्टृ (दर्शक), त्वष्टृ (बढ़ई), धातृ (१. ब्रह्मा, २. धारक), विधातृ (१. ईश्वर, २. कर्ता), नेतृ (१. नेता, २. ले जानेवाला), निर्मातृ (बनानेवाला), दातृ (देनेवाला), द्वेष्टृ (द्वेषकर्ता), स्तोतृ (स्तुतिकर्ता), ज्ञातृ (जाननेवाला), भोक्तृ (१. खानेवाला, २. उपभोगकर्ता)।पाठः (पाठ), लेखः (लेख), ग्रन्थः (ग्रन्थ), भारः (बोझ)।(२४)।(ख) रुद् (रोना)।(१)।

सूचनाः—(क) कर्तृ -भोकृ, कर्तृवत्। पाठ -भार, रामवत्।

व्याकरण (कर्तृ, रुद्, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तुदादि०)

१. कर्तृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ५)।

२. रुद् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो (देखो धातु सं० ३०)।

जियम १०६ — ( तुदादिभ्यः शः ) तुदादिगण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में 'अ' ( भ्वादि० के तुल्य ) लगता है। भ्वादि० में धातु को गुण होता है, परन्तु तुदादि० में धातु को गुण सर्वथा नहीं होता। ( देखों, अभ्यास ४, ४०, ४१ )। जैसे—लिखति, तुदति, मिलति, क्षिपति, दिशति।

# कर्मवाच्य और भाववाच्य

च नियम १९०− (क) संस्कृत में ३ वाच्य होते हैं:—१. कर्तृवाच्य, २. कर्मवाच्य, ३. भाववाच्य। सकर्मक ( कर्मयुक्त ) धातुओं के दो वाच्यों में रूप होते हैं; १. कर्तृवाच्य, २. कर्मवाच्य। अकर्मक ( कर्म-रहित ) धातुओं के रूप कर्तृवाच्य और भाववाच्य में ही होते हैं, कर्मवाच्य में नहीं। अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिसमें किम् (किसको, क्या ) का प्रश्न नहीं उठता। १. कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। २. कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग होगा। कर्ता के अनुसार कुछ नहीं। कर्मवाच्य की पहचान है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। ३. भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होगा ही नहीं, क्रिया में प्रथम पुरुष का एकवचन होगा। (ख) (सार्वधातुके यक्) कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकारों ( अर्थात् लद्, लोद्, लङ्, विधिलिङ्) में धातु और प्रत्यय के बीच में 'य' लग जाता है। धातु का रूप सदा आत्मनेपद में ही चलता है, धातु चाहे किसी पद की हो। लुद में य नहीं लगेगा। धातु के साथ य लगाकर धातु के रूप 'सेव्' धातु के तुल्य होंगे, या युध् के तुल्य (धातु० सं० ४४)। लूट् में इध्यते या स्यते आदि। गम् > गम्यते, गम्यताम्, अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है — मया पुस्तकं पठ्यते। २. मया, त्वया, युष्माभिः, अस्माभिः, तेन, तैः वा गृहं गम्यते। ३. मया फलं खाद्यते, मया फले खाद्यते, मया फलानि खाद्यने। ४. जनकेन बालः दृश्यते, बालौ दृश्येते, बालाः दृश्यन्ते। ५. तेन अत्र भूयते। ६. पुस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते, श्रोत्रा हस्यते, गन्त्रा ग्रामो गम्यते, अध्येतृभिः पाठाः पठ्यन्ते, नप्त्रा भोजनं पच्येत, सिवत्रा भास्येत, द्रष्ट्भिः छात्राः दृश्यन्ते, त्वष्ट्रा धात्रा विधात्रा च जगत् रच्यते, नेत्रा जनाः नीयन्ताम्, स्तोतृभिः ज्ञातृभिश्च दाता सेव्यते, द्वेष्टा त्यज्यते, भोकृभिः भोजनं पच्यते खाद्यते च। ७. बालकः उच्चैः रोदिति, अरोदीत्, रोदितु, रुद्यात्, रोदिष्यित वा। ८. बालकेन उच्चैः रुद्यते, अरुद्यतं, रुद्यतं, रुद्य

२. संस्कृत बनाओः — १. तेरे द्वारा, मेरे द्वारा और उनके द्वारा हँसा जाता है। २. पुस्तक के कर्ता द्वारा ग्रन्थ पढ़ा जाता है। ३. धन के हर्ता द्वारा धन ले जाया जाता है। ४. भार के धारणकर्ता द्वारा भार यहाँ लाया जाता है। ५. श्रोताओं के द्वारा हँसा जाता है। ६. वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है (भाष्)। (ख) ७. नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। द. सूर्य के द्वारा तपा जाए (तप्)। ६. अध्येता के द्वारा तीन ग्रन्थ पढ़े जाएँ। १०. गाँवों को जानेवालों के द्वारा गाँवों को जाया जावे। ११. दर्शक के द्वारा दो छात्र देखे जाएँ। (ग) १२. नगर में बढ़ई, नेता, दानी, दर्शक, श्रोता, द्वेषकर्ता, निर्माता, स्तुतिकर्ता, उपभोगकर्ता, ज्ञाता और पढ़नेवाले सभी लोग रहते हैं। (घ) १३. बालक रोता है। १४. तू रोता है। १४. मैं रोता हूँ। १६. वह रोवे। १७. तू रो। ६८. मैं न रोकँ। १६. वह रोवे।। २०. तू रोया। २१. मैं नहीं रोया। २२. वह रोवेगा। २३. तू भी रोवेगा। २४. मैं नहीं रोकँगा।

| ३. अशुद्ध वाक्य                        | शुद्ध वाक्य                           | नियम      |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| (१) त्वया मया तै: हस्यन्ते।            | त्वया मया तै: हस्यते।                 | ११० (क)   |
| (२) पुस्तकस्य कर्ता ग्रन्थं लिख्यन्ते। | पुस्तकस्य कर्त्रा ग्रन्थः लिख्यते।    | ११० (क)   |
| (३) ग्रामान् गन्त्रा ग्रामं गच्छेयुः।  | ग्रामान् गन्तृभिः ग्रामाः गम्येरन्।१९ | ।০ (क, ख) |
| (४) रोदित, रोदामि, रोदेत्, रोद।        | रोदिति, रोदिमि, रुद्यात्, रुदिहि।     | धातुरूप   |

४. अभ्यास—(क) २ (क) को लोट, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।(ख) २ (ख) को लट्, लङ् और लृट् में बदलो।(ग) २ (घ) को बहुवचन बनाओ।(घ) रुट् धातु के दसों लकारों में रूप बताओ।(ङ) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो:—कर्तृ, हर्तृ, श्रोतृ, वक्तृ, अध्येतृ, गन्तृ, नेतृ, दातृ, ज्ञातृ, भोक्तृ। (च) तुदादिगण की विशेषता बताओ। (छ) कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्तृवाच्य से क्या अन्तर होता है, १० उदाहरण देकर समझाओ।(ज) इन धातुओं के कर्मवाच्य में दसों लकारों में रूप बनाओ:—यद, सेव्, नम्, गम्, नी, भाष्।

ध्. वाक्य बनाओ— पठ्यते, सेव्यते, गम्यते, नंस्यते, नीयते, नेष्यते, भाष्यते।

शब्दकोष-६५०+२५=६७५)

अभ्यास २७

(व्याकरण)

(क) पितृ (पिता), भ्रातृ (भाई), जामातृ (जवाँई, दामाद), श्वशुरः (श्वशुर), गानम् (गाना), वचनम् (वचन)।(६)।(छ)[दुह्,(दुहना)], धा(१. धारण करना, २. रखना), मा(१. नापना, २. तोलना), हा(छोड़ना), अव + सा(१. नष्ट होना, २. नष्ट करना), नि + गृ (निगलना), उद् + गृ (१. उगलना, २. बोलना), जृ (वृद्ध होना), शृ (१. नष्ट होना, २. नष्ट करना), पृ (१. पालन करना, २. पूर्ण करना), वृ (चुनना, छाँटना), स्तु (स्तुति करना), हु (हवन करना), मन्थ् (मथना), बन्थ् (बाँधना), भज् (१. भजन करना, २. सेवा करना), यज् (यज्ञ करना), वप् (१. बीज बोना, २. काटना), शप् (शाप देना), ग्रह् (लेना)।(१६)।

# व्याकरण (पितृ, दुह्, कर्मवाच्य, भाववाच्य, रुधादि)

- १. पितृ शब्द के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द ६)। भ्रातृ, जामातृ, पितृवत्।
- २. दुह् धातु (उभयपद) के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० २६)
- नियम १११ ( रुधादिगण ) ( रुधादिभ्यः श्नम् ) रुधादि० की विशेषता यह है कि धातु के प्रथम अक्षर के बाद न या न् विकरण जुड़ता है। धातु को गुण नहीं होता।
- \* नियम १९२- धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिये ये नियम ठीक स्मरण कर लें। सार्वधातुक लकारों ( लद्, लोद्, लङ्, विधिलिङ्) में ही ये नियम लगते हैं। (क) धातु के साथ य लगता है। आत्मनेपद ही होता है। साधारणतया धातु में अन्तर नहीं होता। जैसे-- भूयते, पठ्यते, लिख्यते, रक्ष्यते। ( ख ) धातु को गुण नहीं होता। धातु मूलरूप में रहती हैं। गच्छ्, पिब्, जिघ्र् आदि नहीं होते। ( ग ) ( घुमास्थागापा० ) आकारान्त धातुओं में से इनके ही आ को ई होता है:-- दा, धा, मा, स्था, गा, पा (पीना), हा (छोड़ना), सा। अन्य धातुओं को नहीं। जैसे-- दीयते, धीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते। अन्यत्र ज्ञायते, स्नायते आदि। (घ) (रिड्शयग्०) इस्व ऋ अन्तवाली धातुओं को ऋ के स्थान 'रि' हो जाता है। जैसे-- कृ, ह, धृ, भृ के क्रियते, हियते, ध्रियते, भ्रियते। परन्तु स्मृ > स्मर्यते। ( ङ) दीर्घ ऋ अन्तवाली धातुओं को ईर् होता है। पवर्ग प्रारम्भ में हो तो ऊर्। ग् > गीर्यते। त् > तीर्यते। ज् > जीर्यते। श् > शीर्यते। परन्तु प् का पूर्यते। ( च ) ( वचिस्वपि०, ग्रहिज्या० ) वच् आदि धातुओं को संप्रसारण होता है। ( ब्रू ) वच् > उच्यते, यज् > इज्यते। वप् > उप्यते। स्वप् > सुप्यते। वह > उहयते। वद् > उद्यते। ग्रह् > गृह्यते। प्रच्छ् > पुच्छ्यते। वस् > उष्यते। ( छ ) इस्व इ को ई, उ को क हो जाता है। जि > जीयते, चि > चीयते, हु > ह्यते। (ज) (अनिदितां हल०) धातु के बीच के न् का प्रायः लोप होता है। मन्थ् > मध्यते, बन्ध् > बध्यते, भ्रंश् > भ्रश्यते, म्रंस् > स्त्रस्यते। इनमें न् रहेगा, वन्द्यते, चिन्त्यते, निन्द्यते। ( झ ) चुरादि० और णिच् वाली धातुओं के ड ( अय ) का लोप होता है। चोर्यते, कथ्यते, भक्ष्यते।

- १. उदाहरण-वाक्यः १. पित्रा पुत्रः उच्यते। २. भ्रात्रा भ्राता वन्द्यते। ३. जामात्रा श्वशुरः स्तूयते। ४. मया दुग्धं दुह्यते, दुह्यते, अदुह्यत वा। ४. मया त्वया तेन तैः वा ग्रन्थः पर्यते, लेखः लिख्यते, नगरं रक्ष्यते, कन्या दृश्यते, धनं लभ्यते, अजा नीयते, धनं याच्यते च।६. अस्माभिः युष्माभिश्च दानं दीयते, वस्त्राणि धीयन्ते, तण्डुलाः माषाः यवाश्च नीयन्ते, गृहे स्थीयते, गानं गीयते, जलं पीयते, कार्यं हीयते, शत्रुः च अवसीयते। ७. तैः कार्याणि क्रियन्ताम्, धनानि हियन्ताम्, वस्त्राणि भ्रियन्ताम्, बालाश्च भ्रियन्ताम्, पाठाश्च स्मर्यन्ताम्। ८. तेन भोजनं गीयते, शब्दः उदगीयते जलं तीर्यते, कार्यं पूर्यते, सखा व्रियते च।६. तेन वचनम् उच्यते, प्रातः इज्यते, बीजानि उप्यन्ते, भारः उद्यते, पुष्पं गृह्यते, छात्रः च पृच्छचते। १०. मया रिषुः जीयते, अग्रौ ह्यते, फलानि चीयन्ते, दुग्धं मथ्यते, दुर्जनः बध्यते, गुरुः कथ्यते, भोजनं च भक्ष्यते।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) १. मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। २. तेरे द्वारा लेख लिखे जाते हैं। ३. राम के द्वारा दूध दुहा जाता है। ४. राजा के द्वारा नगर की रक्षा की जाती है। ४. शिष्य के द्वारा भार ले जाया जाता है। ६. मेरे, तेरे और राम के द्वारा दान दिया जाता है, जल पिया जाता है, पुस्तकें रखी जाती हैं, वस्त्र नापा जाता है, गाने गाये जाते हैं, आश्रम में रहा जाता है (स्था), घर छोड़ा जाता है और पाप नष्ट किये जाते हैं। (ख) ७. मेरे द्वारा खाना खाया जाये, उपदेश कहा जाये (उद्गृ), अध्ययन पूर्ण किया जाये, तैरा जाये और कन्या छाँटी जाये। द. उसके द्वारा कार्य किया जाये, वस्त्र हरण किये जायें और वचन कहा जाये। (ग) ६. तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया गया, पाठ पूछा गया, शत्रु जीता गया, गुरु की स्तुति की गयी, समुद्र मथा गया, प्रात:काल हवन किया गया, फूल चुने गये, भोजन खाया गया, ईश्वर का चिन्तन किया गया (चिन्त्) और गुरु की चन्दना की गई। १०. पिता के द्वारा चिन्तन किया जाता है, हिर का भजन किया जाता है (भज्), दुर्जन को शाप दिया जाता है, बीज बोया जाता है और धन लिया जाता है (ग्रह्)। १९. भाई और दामाद के द्वारा भोजन किया जाता है। (घ) १२. वह दूध दुहा। है। १७. आज मैं ही दूध दुहूँ। १८. उसने दूध नहीं दुहता हूँ। १४. वह दूध दुहे। १६. तू दूध दुहा। १७. आज मैं ही दूध दुहूँ। १८. उसने दूध दुहा। १८. मैंन दूध दुहा। २०. वह दूध दुहेगा, तू भी दूध दुहेगा।
  - ३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम
  - (१) दायते, पायते, कृयते, त्रियते, वच्यते। दीयते, पीयते, क्रियते, तीर्यते, उच्यते। ११२
  - (२) दोहति, अदोहत्, दोहिष्यति, दोहेत्। दोग्घि, अधोक्, धोक्ष्यति, दुह्यात्। धातुरूप
- ४. अभ्यास—(क) २ (क) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् में बदलो।(ख) २ (ख) को लट् और लङ् में तथा २ (ग) को लोट् में बदलो।(ग) २ (घ) को बहुवचन बनाओ।(घ) पितृ और भ्रातृ के पूरे रूप लिखो। (ङ) दुह् धातु के दसों लकारों में रूप लिखो। (च) रुधादिगण की विशेषता बताओ।

शब्दकोष-६७५+२५=७००)

अभ्यास २८

(व्याकरण)

(क) गौ: (स्त्री० गाय, पुं० बैल), भृत्य: (नौकर), जन: (मनुष्य), वेद: (वेद), ऋग्वेद: (ऋग्वेद), यजुर्वेद: (यजुर्वेद), सामवेद: (सामवेद), अथर्ववेद: (अथर्ववेद), देव: (देवता)। मित्रम् (मित्र), आभूषणम् (आभूषण)। शिला (पत्थर), गीता (भगवद्गीता), वार्ता (१. बात, २. समाचार)। (१४)। (ख) स्वप् (सोना), आस् (१. बैठना, २. होना)। अव + गम् (जानना), श्रु (सुनना), प्र + विश् (प्रविष्ट होना), आ + रुह् (१. चढ़ना, २. उगना), उत् + तृ (१. पार होना, २. उत्तीर्ण होना), प्र + आप् (१. प्राप्त करना, २. प्राप्त होना), भुज् (१. खाना, २. रक्षा करना)। (६)। (घ) खलः (दुष्ट), दुष्ट: (दुष्ट)। (२)।

व्याकरण ( गो, स्वप्, प्रेरणार्थक धातुएँ, णिच् प्रत्यय, चुरादि० )

१. गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ७)।

२. स्वप् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो॰ धातु॰ सं॰ ३१)।

- चियम ११३ (० चुरादिभ्यो णिच्) चुरादिगणी धातु की विशेषता यह है कि धातु के अन्त में णिच्(अय) लग जाता है। धातु में नियम ११४ के अनुसार वृद्धि या गुण होता है। धातु में अय लगाकर परस्मै० में रूप भवतिवत्, आत्मने० में सेवतेवत्।
- नियम १९४ (हेतुमित च) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम कराता है। जैसे पढ़ना > पढ़वाना, लिखना > लिखवाना, जाना > भेजना। प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अन्त में णिच् (अर्थात् अय) लग जाता है। धातु के अन्त में अय लगाकर परस्मै० में रूप भवतिवत् और आत्मने० में सेवतेवत् चलेंगे। धातु के अन्तिम इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ को वृद्धि (अर्थात् क्रमशः ऐ, औ, आर्) हो जाता है, बाद में अयादिसंधि भी। उपधा (अर्थात् अन्तिम अक्षर से पूर्व अक्षर) में अ को आ तथा इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर्, गुण हो जाता है। जैसे –कृ > कारयित, पठ् + पाठयित, लिख् > लेखयित। गम् का गमयित।

 नियम ११५ — प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में पूर्ववत् द्वितीया ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे-शिप्यः लेखं लिखित > गुरुः शिष्येण लेखं लेखयित। नृपः भृत्येन कार्यं कारयित।

→ नियम ११६ — (गितबुद्धिप्रत्यवसानार्थं०) इन अर्थों वाली थातुओं के प्रेरणार्थंक रूप के साथ मूलधातु के कर्ता में तृतीया न होकर द्वितीया होती. है:—जाना, जानना, समझना, खाना (अद्, खाद, भक्ष् को), छोड़ना, पढ़ना, अकर्मक धातुएँ, बोलना, देखना (दृश्), सुनना (श्रु), प्रवेश (प्रविश्), चढ़ना (आहह्), तरण (उत्त्), ग्रहण (ग्रह्), प्राप्ति (प्राप्), पीना, ले जाना (ह्व) (नी, वह् को छोड़कर)। जैसे— बालः गृहं गच्छति > बालं गृहं गमयित। शिष्यान् वेदम् अवगमयित। माता पुत्रमन्नं भोजयित। गुरुः छात्रं शास्त्रं पाठयित।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. गुरु: बालकेन लेखं लेखयित। २. खल: दुष्टो वा भृत्येन धनं चोरयित। ३. बालिका बालं स्वापयित। ४. हिर: देवान् अमृतं भोजयित। ४. आभूपणं शिलायाम् आसयत्, अस्थापयत् वा। ६. पुत्रं सत्यं भाषयित। ७. पिता पुत्रं चन्द्रं दर्शयित। ८. मित्रं वार्तां श्रावयित। ६. गुरुं गृहं प्रवेशयित। १०. भृत्यं वृक्षम् आरोहयेत्। ११. रामं गङ्गाम् उत्तारयतु। १२. सज्जनम् अत्रं ग्राहयिष्यित। १३. मित्रं नगरं प्रापयित। १४. भृत्येन भारं ग्राममहारयत्। १४. चत्वारो वेदाः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। १६. गौ: स्विपिति, स्विपितु, स्वप्यात्, अस्वपत्, स्वप्यति वा। १७. गामानय। १८. गो: दुग्धमेतत्। १६. गवि शिलां न पातय।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. राम नौकर से काम कराता है। २. पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। ३. गुरु शिष्य को गाँव में भेजता है (गमय)। ४. दुष्ट मनुष्य धन चोरी करवाता है। ४. पिता पुत्र को गीता समझाता है (अवगमय)। ६. मित्र को भोजन खिलाता है (भोजय)। ७. गुरु शिष्य को चारों वेद पढ़ाता है। ८. वह पुत्र को शिला पर बैठाता है (आसय)। ६. भाई बालक को सुलाता है (स्वापय)। (ख) १०. मित्र से धर्म कहलावे (भाषय)। ११. पिता पुत्र को सूर्य दिखावे (दर्शय)। १२. पिता को समाचार सुनावे (श्रावय)। १३. मित्र को घर में प्रविष्ट करावे (प्रवेशय)। १४. दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे (आरोहय)। १५. कृष्ण को यमुना पार करावे (उत्तारय)। १६. बालक को पुस्तक पकड़ावे (ग्राहय)। १७. नौकर पुत्र को गाँव पहुँचावे (प्रापय)। १८. नौकर से बोझ लिवा जावे (हारय)। (ग) १६. गाय सोती है। २०. बछड़े को देखो। २१. नौकर गाय का दूध दुहता है। २२. गाय के लिए जल लाओ। २३. यह गाय का बच्चा (वत्स:) है। २४. गाय पर बोझ न रखो (स्थापय)। (घ) २४. वह सोता है। २६. तू सोता है। २७. मैं सोता हूँ। २८. वह सोवे। २६. तू सो। ३०. मैं सोजं। ३१. वह सोया। ३२. तू सोया। ३३. मैं सोया। ३४. वह सोयेगा।

| ३. अशुद्ध वाक्य               | शुद्ध वाक्य                  | नियम     |
|-------------------------------|------------------------------|----------|
| (१) राम: भृत्यं कार्यं करोति। | रामः भृत्येन कार्यं कारयति।  | 118, 118 |
| (२) शिष्येण ग्रामे गमयति।     | शिष्यं ग्रामं गमयति।         | 114, 12  |
| (३) स्वपति, स्वपामि, स्वपेत्। | स्वपिति, स्वपिमि, स्वप्यात्। | धातुरूप  |

- ४. अश्यास—(क) २ (क) को लोट्, विधिलिङ् और लङ् में बदलो। (ख) २ (ख) को लट्, लृट् और लङ् में बदलो। (ग) २ (घ) को बहुवचन बनाओ। (घ) गो शब्द के पूरे रूप लिखो। (ङ) स्वप् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो। (च) प्रेरणार्थक धातुओं में से किन धातुओं के साथ मूलधातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती, सोदाहरण लिखो। (छ) चुरादिगण की विशेषता लिखो।
- प्र. इन धातुओं के प्रेरणार्थक रूप बनाओ— पठ्, लिख, गम्, दृश्, दुह, स्वप्, प्र+ आप्, चुर्, कथ्, भुज्, आस्, श्रु, भाष्, आरुह, प्रविश्, उत् + तृ, ग्रह, ह्, कृ, धृ, पत्।

शब्दकोष-७००+२५=७२५)

### अभ्यास २६

(व्याकरण)

(क) भगवत् (भगवान्), भवत् (आप) (सर्वनाम), श्रीमत् (श्रीमान्), श्रीमत् (बुद्धिमान्), बुद्धिमत् (विद्वान्), बलवत् (बलवान्), धनवत् (धनवान्), हिमवत् (हिमालय)। कालः (१. समय, २. मृत्यु), समयः (समय)। (१०)। (ख) हन् (१. मारना, २. हत्या करना)। विद् (जानना), या (जाना), वा (हवा चलना), भा (चमकाना), स्ना (नहाना), पा (रक्षा करना)। यापि (समय बिताना), बुध् (जानना), शम् (शान्त होना), जन् (पैदा होना), दम् (दमन करना), घट् (काम में लगना), क्रम् (चलना), गतवत् (गया)। (१४)। श्रीमत्, धनवत् विशेषण भी हैं।

सूचनाः—(क) भगवत्-हिमवत् तथा गतवत्, भगवत् के तुल्य।

# व्याकरण ( भगवत्, हन्, णिच् प्रत्यय, तनादि० )

- १. भगवत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ६)। सूचना जिन शब्दों के अन्त में मतुप् (मत् या वत्) प्रत्यय लगता है और जिन धातुओं के अन्त में क्तवतु (तवत्) प्रत्यय लगता है, उनके रूप पुंलिंग में भगवत् के तुल्य ही चलेंगे।
  - २. हन् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० सं० ३२)।
  - ३. विद् और या के रूप परिशिष्ट में देखो। या के तुल्य ही वा आदि के रूप होंगे।
- नियम १९७ (तनादिकुञ्भ्य उ:) तनादिगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में 'उ' विकरण लगता है। धातु को गुण होता है। उ को परस्मै० एक० में गुण होता है।( देखो अभ्यास २२,४४)। जैसे—तनोति, तनुते।
- 🕶 नियम ११८— मूलधातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें। (क) धातु से णिच्(अय) प्रत्यय लगता है। नियम ११४ के अनुसार वृद्धि या गुण। (ख) (मितां इस्व:) इन धातुओं की उपधा (अर्थात् उपान्त्य स्वर) के अ को आ नहीं होता। गम्, रम्, क्रम्, नम्, शम्, दम्, जन्, त्वर्, घट्, व्यथ्। गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, दमयते, जनयति, त्वरयति, घटयति, व्यथयति। अन्यत्र अ को आ होता है। पाठयति, कामयते। (ग) ( ०आतां पुरू णौ ) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच् से पहले 'प्' और लग जाता है। जैसे-दा > दापयति, धा > धापयति, स्था > स्थापयति, या > यापयति, स्ना > स्नापयति। किन्तु पा ( पीना ) का पाययति, पाययते होता है। पा और पाल ( रक्षा करना ) का पालयति होता है। ( घ ) इन बातुओं के णिच् में ये रूप होते हैं:-- ब्रू > वाचयति, अधि + इ ( आ० ) अध्यापयति ( पढाना ), हन् > घातयति ( वध कराना ), दुष् > दूषयति ( दोष देना ), रुह् > रोहयति, रोपयति (उगाना)।(ङ) चुरादिगण की धातुओं के रूप णिच् में वैसे ही रहते हैं।( च) कर्मवाच्य और भाववाच्य में णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अय्) का लोप हो जाता है। जैसे- पाठ्यते, कार्यते। इसी प्रकार हार्यते, बोध्यते, भक्ष्यते, चोर्यते।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. गुरुः शिष्यं नगरं गमयित, बालकं कथािभः रमयित, शत्रून् शमयित दमयते च, कस्यािप दुःखं न जनयित, अध्यनार्थं त्वरयित, कार्ये घटयित, कमिप न व्यथयित च। २. सज्जनः नृपेण दानं दापयित, धनं धापयित च। ३. धीमान् पुस्तकं स्थापयित। ४. बुद्धिमान् पठने कालं समयं वा यापयित। ४. धनवान् भृत्येन पुत्रं स्नापयित। ६. भवन्तः शिष्यान् जलं पाययित। ७. भगवान् संसारं पालयेत्। ८. गुरुः छात्रं वेदं वाचयित, अध्यापयित च। ६. खलः पश्नून् घातियष्यित, सज्जनान् दूषियष्यित च। १०. धीमद्भिः श्रीमद्भिः बालः पाठ्यते, भारः हार्यते, जनो बोध्यते, न च कदािप कस्यािप धनं चोर्यते, कार्यं क्रियते कार्यते च। ११. सिंहः पश्नून् हिन्त, हन्तु, हन्यात्, अहन्, हनिष्यित वा। १२. स हिमवन्तं गतवान्।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. पिता पुत्र को गाँव भेजता है (गमय)। २. किव गान से सबको प्रसन्न करता है (रमय)। ३. यित पापों का दमन करता है (दमय)। ४. राजा नौकर को काम में लगाता है (घटय) और शीघ्रता कराता है (त्वरय)। ५. बुद्धिमान् विवाद शान्त कराता है (शमय), सबको सुख देता है (जनय)। ६. बलवान् धनवान् से धीमान् को घन दिलाता है। ७. गुरु शिष्य से पुस्तक यहाँ रखवाता है (धापय), शिष्य उन्हें रखता है (स्थापय)। (ख) ८. धीमान् अध्ययन में समय बितावे। ६. पुत्र को जल पिलाओ। १०. राजा से राज्य का पालन कराओ। ११. बालक को स्नान कराओ। १२. शिष्य को पढ़ाओ। १३. छात्र को पाठ पढ़ाओ (पाठय)। १४. शत्रु का वध कराओ। १५. वृक्षों को लगाओ (रोपय)। (ग) १६. वह शत्रु को मारता है (हन्), तू भी शत्रु को मारता है, मैं भी शत्रु को मारता हूँ। १७. उसने शत्रु को मारा, तूने चोर को मारा, मैंने दुष्ट को मारा। १८. वह चोर को मारेगा, तू उसे मारेगा, मैं उसे जानता हूँ। २९ वह हिमालय पर्वत पर जाता है (या)। २२. वायु चलती है (वा)। २३. सूर्य चमकता है (भा)। २४. आप नहाते हैं। २५. राजा रक्षा करता है (पा)।

# ३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम

- (१) गामयति, रामयति, दामयति, जानयति। गमयति, रमयति, दमयते, जनयति ११८ (ख)
- (२) ब्रावयति, पापयति, हानयति। वाचयति, पाययति, घातयति। १९८ (ग, घ)
- (३) हनित, हनामि, अहनत्, हंस्यति। हन्ति, हन्मि, अहन्, हनिष्यति। धातुरूप

४. अभ्यास—(क) २ (क) को लोट, लङ् और लृट् में बदलो।(ख) २ (ख) को लट्, लङ् और लृट् में बदलो।(ग) २ (ग) को बहुवचन बनाओ।(घ) २ (घ) को लोट् और लृट् में बदलो।(ङ) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो- भगवत, भवत, श्रीमत, घीमत, घनवत, गतवत्।(च) हन् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो।(छ) तनादिगण की विशेषता बताओ।(ज) मूलधातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए मुख्य नियम कौन से हैं, सोदाहरण बताओ।

शब्दकोष-७२५+२५=७५०)

अभ्यास ३०

(व्याकरण)

(क) भूभृत् (१. राजा, २. पर्वत), महीक्षित् (राजा), विपश्चित् (विद्वान्), मरुत् (वायु)। शुश्रूषा (१. सुनने की इच्छा, २. सेवा), चिकित्सा (इलाज), मीमांसा (१. गम्भीर विचार, २. मीमांसा दर्शन)।(७)।(छ) इ (जाना), उत् + इ (उदय होना), आ + इ (आना), अप + इ (दूर होना)।(४)।(ग) चित्, चन (दोनों किम् शब्द के साथ मिलकर अनिश्चय बोधक अव्यय), हाः (विगत दिन), परहाः (विगत परसों), धः (आगामी दिन), परश्चः (आगामी परसों)।(६)।(घ) शुश्रूषुः (सुनने का इच्छुक), चिकीर्षुः (करने का इच्छुक), जिज्ञासुः (जानने का इच्छुक), विवश्चः (बोलने का इच्छुक), जिघांसुः (मारने का इच्छुक), दिदृश्चः (देखने का इच्छुक), पिपासुः (प्यासा), तितीर्षुः (तैरने का इच्छुक)।(८)।

सूचनाः — (क) भूभृत् – मरुत्, भूभृत्वत्। शुश्रूषा – मीमांसा, रमावत्।

### व्याकरण ( भूभृत्, इ, सन् प्रत्यय, क्र्यादि० )

- भूभृत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ८)।
- २. इ धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० सं० ३३)
- नियम १९६ (क्र्यादिभ्यः श्ना) क्र्यादिगण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में 'ना' विकरण लगता है। उसको 'नी' भी हो जाता है। धातु को गुण नहीं होता। (देखो अभ्यास ५५ से ५७)। जैसे-क्रीणाति, क्रीणीते।
- चियम १२० ( धातोः कर्मणः० ) इच्छा करना या चाहना अर्थ में धातु से सन् ( स ) प्रत्यय लगता है, यदि इच्छा करनेवाला वही व्यक्ति हो तो। सन् लगने पर धातु को द्वित्व हो जाता है। धातु के स्वरूप में कुछ अन्तर भी हो जाता है। सन् प्रत्यय लगने पर परस्मैपदी धातु के रूप भवतिवत् और आत्मनेपदी के सेवतेवत्। जैसे गम् > जिगमिषति, जिगमिषत्, जिगमिषेत्, अजिगमिषत्, जिगमिषेत्, अजिगमिषत्, जिगमिषेव्यति। सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचलित धातुएँ ये हैं भू > बुभूषति। ब्रू > विवक्षति। श्रु > शुश्रूषते। कृ > चिकीषति। हृ > जिहीषित। त् > तितीषिति। मृ > मुमूर्षति। ज्ञा > जिज्ञासते। पा > पिपासति। दा > दित्सति ते। धा > धित्सति ते। लभ् > लिप्सते। हन् > जिघासति। दृश् > दिदृक्षते। पद् > पिपठिषति। स्वप् > सुषुप्सति। ग्रह् > जिघृक्षति। जि > जिगीषति। कित् > चिकित्सति। भुज् > बुभुक्षते। मान् > मीमांसते। मुच् > मुमुक्षति। बध् > बीभत्सते।
- नियम १२१ ( सनाशंसिशक्ष उ:, अ प्रत्ययात्) सभी सन् प्रत्ययवाली धातुओं के अनत
  में उ या आ लगा देने से विशेषण और संज्ञा-शब्द बन जाते हैं। उकारान्त
  के रूप पुं० में गुरुवत्, स्त्री० में धेनुवत्, नपुं० में मधुवत्। आकारान्त के
  रूप रमावत् चलेंगे। उ लगाने से 'कर्ता' अर्थ हो जाता है। 'आ' लगाने से
  भाववाचक संज्ञा।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. भूभृत् कस्यचित् महीक्षितो राज्यं जिगीषति। २. विवक्षुः विपश्चित् किंचिद् विवक्षति। ३. मरुद् वाति, इतः एति च।४. विपश्चित् एति, सूर्यः उदेति, शतुः अपैति।४. जिज्ञासुः भूभृत् परह्योऽत्र ऐत्, ह्योऽगच्छच्च।६. शुश्रूषुः विपश्चित् श्वः एष्यति, परश्चो गमिष्यति च।७. शुश्रूषुः गुरोः शुश्रूषां कुर्यात्। ८. चिकित्सको जिषांसुमपि चिकित्सिति। ६. विपश्चिद् धर्मं मीमांसिष्यते। १०. चिकीर्षुः कार्यं चिकोर्षतु। ११. जिज्ञासुः धर्मं जिज्ञासेत। १२. दिदृश्चः महीक्षितं दिदृक्षते। १३. पिपासुः जलं पिपासित। १४. तितीर्षुः गङ्गां तिषीर्षति। १४. विपश्चित् तत्र एति, एतु, इयात् हेत्, एष्यित वा। १६. कस्मैचित् शुश्रूषा रोचते।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) १. बालक पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है, सेवा करना चाहता है और कार्य करना चाहता है। २. शिष्य तैरना चाहता है, धर्म को जानना चाहता है, जल पीना चाहता है, दान देना चाहता है, वस्त्र धारण करना चाहता है और धन पाना चाहता है (लभ्)। ३. राजा (भूभृत्) शत्रु को मारना चाहता है (हन्), मरणासत्र (मुमूर्ष्) को देखना चाहता है, धन लेना चाहता है (ग्रह्) और राज्य जीतना चाहता है। ४. चिकित्सक मरणासन्न की चिकित्सा करना चाहता है (चिकित्स), भोजन खाना चाहता है (भुज्), सत्य पर विचार करना चाहता है (मीमांस) और पापों को छोड़ना चाहता है (मुच्)। (ख) ५. किसी को शुश्रूषा, किसी को चिकित्सा, किसी को धर्म की मीमांसा और किसी को सत्य की जिज्ञासा अच्छी लगती है (रुच्)।६. वह परसों आया था, कल गया।७. मैं कल जाऊँगा, परसों पुन: आऊँगा।८. सुनने का इच्छुक सुनने की इच्छा करे, प्यासा जल पिये, जिज्ञासु जानना चाहे और तैरने का इच्छुक तैरे। (ग)(इ धातु) ६. सूर्य उदय होता है।१०. वह आता है।१९. वह परा।१९. मैं गया।१६. मैं गाता हूँ।१४. वह जावे।१५. तू जा।१६. मैं जाऊँ।१७. वह गया।१८. मैं गया।१६. तू गया।

| ३. अशुद्ध वाक्य                      | शुद्ध वाक्य                      | नियम |
|--------------------------------------|----------------------------------|------|
| (१) जिज्ञासति, शुश्रूषति, दिदृक्षति। | जिज्ञासते, शुश्रूषते, दिदृक्षते। | 170  |
| (२) बुब्रुषति, दिदासति, लिलप्सति।    | विवक्षति, दित्सति, लिप्सते।      | 970  |

- ४. अभ्यास—(क) २ (क) को लोट, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ख) २ (ग) को बहुवचन बनाओ।(ग) इनके पूरे रूप लिखो—भूभृत, महीक्षित, विपश्चित, मरुत्।(घ) इ धातु के दसों लकारों में पूरे रूप लिखो।(ङ) क्र्यादिगण की विशेषता बताओ।(च) सन् प्रत्यय लगाकर इन धातुओं के दसों लकारों के रूप लिखो:—ब्रू, श्रु, कृ, हृ, मृ, तृ, पा, दा, धा, ज्ञा, पठ्, लभ्, दृश्, हृन, स्वप्, ग्रह्, जि, कित्, भुज्।
- पू. वाक्य बनाओ ४. (च) की उपर्युक्त धातुओं के सन्नन्त रूप बनाकर उनमें अन्त में उ और आ लगाकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो-जैसे- विवक्षुः, विवक्षा।

शब्दकोष-७५०+२५=७७५)

अभ्यास ३१

(व्याकरण)

(क) करिन् (हाथी), दण्डिन् (१. संन्यासी, २. दण्डधारी), विद्यार्थिन् (छात्र), शशिन् (चन्द्रमा), पक्षिन् (पक्षी), स्वामिन् (स्वामी), मन्त्रिन् (मंत्री), साक्षिन् (साक्षी), ज्ञानिन् (ज्ञानी), योगिन् (योगी), त्यागिन् (त्यागी), वाग्मिन् (चतुर वक्ता)। (१२)। (ख) पीड् (पीड़ा देना), प्र + क्षाल् (धोना), पाल् (पालन करना), युज् (लगाना), प्र + ईर् (प्रेरणा देना), गण् (गिनना), मन्त्र् (मंत्रणा करना), रच् (बनाना), पूज् (पूजा करना), आ + शिलष् (आलिंगन करना), [चुर् (चुराना), चिन्त् (सोचना), कथ् (कहना), भक्ष् (खाना)]। (१०)। (ग) पश्चात् (बांद में, पीछे), पुनः (फिर), शीघ्रम् (शीघ्र)। (३)।

सूचनाः—(क) करिन्—वाग्मिन्, करिन् के तुल्य।(ख) पीड्—चोरयितवत्।

### व्याकरण (करिन्, क्त प्रत्यय)

- करिन् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द संख्या १०)।
- २. पीड् आदि घातुओं के रूप चुर् घातु (देखो घातु संख्या ६३) के तुल्य दोनों पदों में चलेंगे। जैसे— पीडयति, प्रक्षालयति, पालयति, योजयति, प्रेरयति, गणयति, रचयति, पूजयति। आत्मनेपद में 'अय' लगाकर सेवतेवत् रूप होंगे। मन्त्रयते।
- \* नियम १२२—( क्तक्तवतू निष्ठा, निष्ठा) भूतकाल अर्थ में क्त (त), क्तवतु (तवत्) कृत् प्रत्यय होते हैं। दोनों का क्रमशः त, तवत् शेष रहता है। त' प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और 'तवत्' प्रत्यय कर्तृवांच्य में। सेट् ('इ' वाली) धातुओं में बीच में इ लगता है, अनिट् (इ-नहीं वाली) धातुओं में इ नहीं लगता है। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती, संप्रसारण होता है।
- नियम १२३—(क) क्त (त) प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं।(ख) अकर्मक धातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो कर्ता में तृतीया होगी। क्रिया में नपुंसकलिंग एकवचन ही रहेगा।(ग) 'त' प्रत्ययान्त क्रियाशब्द कर्म के अनुसार पुंलिंग होगा तो उसके रूप 'रामवत्' चलेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो रमावत्, नपुंसकलिंग होगा तो गृहवत्। जैसे—— अहं पुस्तकम् अपठम् के स्थान पर मया पुस्तकं पठितम्। मया द्वे पुस्तके पठिते, पुस्तकानि पठितानि। मया ग्रन्थः पठितः, ग्रन्थौ पठितौ, ग्रन्थाः पठिताः। मया बाला दृष्टा, बालाः दृष्टाः। तेन हिसतम्, तेन रुदितम्।
- \* नियम ९२४— ( गत्यर्थाकर्मक० ) जाना, चलना अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा शिलष्, शी, स्था, आस्, वस्, जन्, रुह्, ज् ( वृद्ध होना ) धातु से क्त प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। अतः कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। जैसे—— स गृहं गतः। स ग्रामं प्राप्तः। स भूतः। हरिः रमामाशिलष्टः। कर्मवाच्य या भाववाच्य में भी इनसे क्त होता है। जैसे—— तेन गतम्, तेन भूतम्।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. त्वया मया तेन युष्मिभः अस्मिभिः वा पुस्तकं पठितम्, पुस्तकं पठिते, पुस्तकं पठितानि। २. मया लेखो लिखितः, विद्या पठिता, कथा श्रुता, पत्रं पठितम्, भोजनं च खादितम्। ३. मया अस्मिभिः वा लेखाः लिखिताः, विद्याः पठिताः, कथाः श्रुताः, पत्राणि पठितानि, भोजनानि च खादितानि। ४. स ग्रामं गतः, स आगतः, सोऽत्र स्थितः, स सुप्तः, स मृतः, राजा मित्रमिश्लिष्टः, स आसनम् अधिशयितः, स आसितः, सोऽत्र उषितः, स जातः, स वृक्षमारूढः, स जीर्णः च। ४. सिंहः करिणं पीडयित। ६. स्वामी पादौ प्रक्षालयित, ज्ञानिनः पालयित, कार्ये योजयित प्रेरयित च, पुस्तकं रचयित च। ७. कथयताम्, चिन्तयताम्, भोजनं भक्षयतां च भवान्।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. मैंने एक पुस्तक पढ़ी, दो पुस्तकें पढ़ीं, तीन पुस्तकें पढ़ीं। २. उसने खाना खाया। ३. मैंने लेख लिखा। ४. मैं हँसा। ४. वह रोया। ६. उसने पुस्तक चुराई। ७. मैंने विद्या पढ़ी। ८. उसने फूल देखा। ६. वह विद्यालय गया। १०. वह बाद में गाँव में आया। ११. वह शीघ्र सोया। १२. पुत्र हुआ। १३. मैं बैठा (आस्)। १४. भाई ने भाई का आलिंगन किया (श्लिप्)। १४. मैं वहाँ रहा (वस्)। १६. वह आसन पर सोया (शी)। १७. बालक पैदा हुआ (जन्)। १८. मैं पर्वत पर चढ़ा (रुह्)। १६. वह वृद्ध हुआ (ज्)। २०. वह आया और मैं गया। (ख) २१. विद्यार्थी योगी और त्यागी की पूजा करता है। २२. मंत्री मंत्रणा देता है। २३. हाथी दण्डधारियों को दु:ख दे रहा है। २४. वह वस्त्रों को घोता है। २५. पिता पुत्रों का पालन करता है। २६. ज्ञानी वाग्मी को प्रेरणा देता है। २७. वह पिक्षयों को गिनता है। २८. विधि ने शशी को बनाया। २६. योगी सोचता है। ३०. वाग्मी कथा कह रहा है।

| ₹.  | अशुद्ध वाक्य                 | शुद्ध वाक्य       | नियम संख्या ( | देखिए) |
|-----|------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| (1) | मया त्रीणि पुस्तकानि पठितम्। | मया त्रीणि पुस्तक | ानि पठितानि।  | 973    |
| (2) | अहं विद्यां प्रतितम्।        | मया विद्या पठिता  | 1             | 973    |

४. अभ्यास:—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ्और लृट् में बदलो।(ख) इन धातुओं के दसों लकारों में रूप लिखो:—पीड्, प्रक्षाल, पाल्, युज, प्रेर, गण्, मन्त, रच्, पूज्। (ग) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो:—किरन, दिण्डन, विद्यार्थिन, स्वामिन, मित्रन, ज्ञानिन, योगिन्।(घ) क्त प्रत्यय लगाने पर कर्ता, कर्म और क्रिया में कौन-सी विभक्ति और वचन होते हैं, १० उदाहरण देकर बताओ।(ङ) किन धातुओं के साथ क्त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा रहती है; सोदाहरण बताओ।

शब्दकोष-७७५+२५=८००)

अभ्यास ३२

(व्याकरण)

(क) आत्मन् (आत्मा), जीवात्मन् (जीवात्मा), परमात्मन् (परमात्मा), ब्रह्मन् (ब्रह्मा), द्विजन्मन् (१. ब्राह्मण, २. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), अश्मन् (पत्थर), अध्वन् (मार्ग), यन्वन् (यज्ञकर्ता), अर्वन् (घोड़ा), पाप्मन् (पाप, पापी)। कथनम् (कहना), काष्ठम् (लकड़ी)। (१२)। (ख) सान्त्व् (सान्त्वना देना), खण्ड् (खण्डन करना), पण्ड् (मण्डन करना), तुल् (तोलना), घुष् (घोषणा करना), पुष् (पोषण करना), आ+लोक् (देखना), आ+लोच् (आलोचना करना), तृप् (तृप्त करना), तह् (मारना)। (१०)। (ग) धुवम् (अवश्य), वरम् (अच्छा, श्रेष्ठ), तर्हि (तो)। (३)।

सूचनाः—(कं) आत्मन्—पाप्मन्, आत्मन् के तुल्य।

### व्याकरण ( आत्मन्, क्त प्रत्यय )

- आत्मन् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० ११)।
- सान्त्व् आदि के रूप चोरयित के तुल्य। जैसे—सान्त्वयित, खण्डयित, मण्डयित, तोलयित, घोषयित, पोषयित, आलोकयित, आलोचयित, तर्पयित, ताडयित।
- \* नियम १२५ धातु से त और तवत् ( तथा क्तिन् ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर लें।( देखो परिशिष्ट में क्त प्रत्यय से बने रूप)। (१) धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती। सेट् में इ लगता है। अनिट् में नहीं। सन्धिकार्य होगा। जैसे — कृ > कृतः। हृतः, धृतः भृतः। पठितम्, लिखितम्। (२) ( रदाभ्यां निष्ठातो नः०) र्या द् के बाद के त को न होता है, धातु के द् को भी न्। अर्थात् र् + त = र्ण। द् + त = न। दीर्घ ऋ को ईर् या ऊर् होगा।श्>शीर्णः,त्>तीर्णः,ग्>गीर्णः,क्>कीर्णः,संकीर्णः,प्रकीर्णः, प् > पूर्णः, भिद् > भिन्नः, छिद् > छिनः, सद् > सन्नः, प्रसन्नः। (३) ( द्यतिस्यति० ) दो (दा), सो (सा), मा, स्था इनके आ को इ होगा। दितः, अवसितः, परिमितः, स्थितः।गा, पा, हा के आ को ई होगा।गीतः, पीतः, हीनः।(४)( अनुदात्तोपदेश०) यम्, रम्, नम्, गम्, हन्, मन्, वन् और तनादिगणी धातुओं के म् और न् का लोप होता है। धातुओं की उपधा के न् का भी प्रायः लोप होता है। गम् > गतः, यम् > यतः, संयतः, रम् > रतः, नम् > नतः, प्रणतः, हन् > हतः, मन् > मतः, संमतः, तन् > ततः, विततः। जन्, सन्, खन् के न् को आ होगा। जातः, सातः, खातः। बन्ध् > बद्धः, ध्वंस् > ध्वस्तः, ग्रंस् > ग्रस्तः, दंश् > दष्टः। ( ५ ) ( वचिस्वपि०, ग्रहिज्या० ) वच् आदि को संप्रसारण होता है। ब्रू या वच् > उक्तः, स्वप् > सुप्तः, यज् > इष्टः, वप् > उप्तः, ग्रह् > गृहीतः, व्यध् > विद्धः, प्रच्छ् > पृष्टः, आह्ने > आहूतः, वद् > उदितः, वह् > ऊढः, वस् >उषितः।(६) इन धातुओं के ये रूप होते हैं:--धा > हित:, विहित:, निहित:। दा >दत्त:, अस् > भूतः, शुष् > शुष्कः, पच् > पक्वः। सह् > सोढः, अद् > जग्धः, क्षै > क्षामः।

१. उदाहरण-वाक्य:— १. मया कार्यं कृतम्, मया गुरुः सेवितः, मया वस्त्रं याचितम्, मया धनं लब्यम्, मया कार्यम् आरव्यम्, मया मार्गः रुद्धः, मया भोजनं च भुक्तम्। २. मया कार्षं भिन्नं छिन्नं च, नदी तीर्णा, परीक्षा उत्तीर्णा, अन्नं कीर्णम्, कार्यं च पूर्णम्। ३. मया गानं गीतम्, जलं च पीतम्। ४. मया दुष्टः हतः, गुरुः नतः, नगरं च ध्वस्तम्। ४. स ग्रामं गतः, पुत्रः शयितः, नरः उत्थितः, शिष्यः आसितः, मुनिः उषितः, पुत्रो जातः, नृपः अश्वमारूढः, वृक्षः च जीर्णः। ६. मया सुत्तम्, बोजम् उत्तम्, पुस्तकं गृहीतम्, प्रश्नः पृष्टः, छात्रः आहूतः, भार ऊढः, कार्यं विहितम्, भोजनं पक्तम्, दुःखं च सोढम्। ७. द्विजन्मा आत्मानं पोषयित, तर्पयित, आलोचयित च। ८. स तस्य कथनं खण्डयित मण्डयित च।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. राम ने पुस्तक पढ़ी। २. ब्रह्मा ने संसार का पालन किया और उसकी धारण किया। ३. यज्ञकर्ता ने वृक्ष काटा (खण्ड्)। ४. कृष्ण ने फूल बिखेरे (क्) और कार्य पूर्ण किया। ४. बालक उठा, शिष्य वहाँ रहा, पुत्र उत्पन्न हुआ, राम सोया (शी), गुरु वृद्ध हुआ और लड़की पर्वत पर चढ़ी। ६. ब्राह्मण ने पत्थर फोड़ा। ७. घोड़े ने अन्न खाया। ८. पाप नष्ट हुए। ६. मैंने पुस्तक पढ़ी, लेख लिखा, भोजन खाया, धन पाया, गंगा पार की और परीक्ष उत्तीर्ण की। १०. तूने गाना गाया, जल पिया, शत्रु को मारा, गुरु को प्रणाम किया और दुष्ट को बाँधा। ११. उसने भूमि खोदी, यज्ञ किया, बीज बोया, पुस्तक ली, प्रश्न पूछा, भार ढोया और मुझे बुलाया। १२. मैंने दान दिया और भोजन किया। १३. पुत्र पैदा हुआ, फल पका, वृक्ष सूखा और वह उठा। (ख) १४. वह अवश्य शिष्य को सान्त्वना देता है। १५. वह ठीक ढंग से (वरम्) मेरे कथन का मंडन करता है और यह खंडन करता है। १६. वह अन्न तोलता है। १७. वह घोषणा करता है। १८. वह पुत्र का पालन करता है और उसे देखता है। १६. दिजन्मा आत्मा की विवेचना करता है। २०. अन्न संसार को तृप्त करता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य                  | शुद्ध वाक्य                     | नियम |
|----------------------------------|---------------------------------|------|
| (१) अत्तम्, पक्तम्, शुषित:।      | जग्धम्, पक्कम्, शुष्कः।         | १२४  |
| (२) वसम. यष्ट्रम. कीर्तम. पर्तम। | उसम्, इष्टम्, कीर्णम्, पूर्णम्। | 974  |

४. अभ्यास—(क) २ (क) को बहुवचन में बदलो।(ख) २ (ख) को लोट, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।(ग) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो:—आत्मन्, ब्रह्मन्, द्विजन्मन्, अध्वन्, यञ्चन्।(घ) इन धातुओं के दसों लकारों में रूप लिखो:—खण्ड्, तुल्, घुष्, पुष्, आलोक्, तड्।(ङ) इन धातुओं के क्त प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ:—कृ, लभ्, रुघ्, भुज्, क्, तृ,प्, भिद्, छिद्, सद्, गा, पा, गम्, नम्, बन्ध्, वच्, वच्, प्रह्, प्रच्छ्, धा, अस्, सह, पच्।

शब्दकोष-८००+२५=८२५)

अभ्यास ३३

(व्याकरण)

(क) राजन् (राजाः), पूषन् (सूर्य), मूर्धन् (मस्तक), ग्रावन् (पत्थर), तक्षन् (बढ़ई), उक्षन् (बैल)। नदी (नदी), नारी (स्त्री), पत्नी (स्त्री), जननी (माता), पृथ्वी (पृथ्वी), पुत्री (लड़की)। (१२)। (ख) कृत् (वर्णन करना), मत्र् (मन्त्रणा करना), तर्ज् (डराना), तर्क् (तर्क करना), आस्वद् (स्वाद लेना), गई (निन्दा करना), गवेष् (ढूँढ़ना) (७)। (ग) सुष्ठु (अच्छा), स्वयम् (स्वयम्), मिथ्यः (परस्पर), परस्परम् (परस्पर), जातु (कभी), कदापि (कभी)। (६)।

सूचनाः—(क) राजन्-उक्षन्, राजन् के तुल्य। नदी-पुत्री, नदीवत्।

# व्याकरण ( राजन्, नदी, क्तवतु, चुरादिगणी धातुएँ )

- राजन् और नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० १२, १४)।
- कृत् आदि के रूप चोरयित के तुल्य। कीर्तयित, तर्कयित, आस्वादयित, गर्हयित, गवेषयित। मन्त्रयते और तर्जयते आत्मनेपदी ही हैं। सूचना—लट् के रूप के साथ 'स्म' लगाने से भी भूतकाल का अर्थ होता है।
- नियम १२६ क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है। कर्तृवाच्य में होता है, अतः कर्ता के तुल्य क्रियाशब्द के लिंग विभक्ति और वचन होंगे। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के तुल्य। धातु के रूप क्त प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे। (नियम १२४ लगेगा)। क्त प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है, उसी में 'वत्' और जोड़ दें। जैसे कृ > कृतः, तवत् में कृतवत्। तवत् प्रत्ययान्त के रूप पुंलिंग में भगवत् के तुल्य चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसकिलंग में जगत् (देखो शब्द० २६) के तुल्य। भूतकाल में त या तवत् प्रयय लगाकर अनुवाद बनाना सरल होता है, अतः इन उदाहरणोंसे नियमों की व्याख्या समझें। क्त प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जायगा, कर्ता के लिंग आदि पर नहीं। क्तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन पर ध्यान देना होगा, कर्म पर नहीं।

### भूतकाल गणरूप

- १. स पुस्तकम् अपठत्।
- २. त्वं पुस्तकम् अपटः।
- ३. अहं पुस्तकम् अपठम्।
- ४. तौ पुस्तके अपठताम्।
- ४. युवाम् पुस्तके अपठतम्।
- इ. आवाम् पुस्तके अपठाव।७. ते पुस्तकानि अपठन्।
- ८. यूर्यं पुस्तकानि अपठत।
- ६. वयं पुस्तकानि अपठाम।

# क्त प्रत्यय

तेन पुस्तकं पठितम्। त्वया पुस्तकं पठितम्।

मया पुस्तकं पठितम्।

ताभ्यां पुस्तके पठिते। युवाभ्यां पुस्तके पठिते।

आवाभ्यां पुस्तके पठिते। तै: पुस्तकानि पठितानि।

युष्पाभिः पुस्तकानि पठितानि।

। तौ पुस्तके पठितवन्तौ। । युवाम् पुस्तके पठितवन्तौ। ते। आवाम् पुस्तके पठितवन्तौ। नं। ते पुस्तकानि पठितवन्तः।

क्तवतु प्रत्यय

स पुस्तकं पठितवान्।

त्वम् पुस्तकं पठितवान्।

अहं पुस्तकं पठितवान्।

यूयं पुस्तकानि पठितवन्तः।

अस्माभि: पुस्तकानि पठितानि। वयं पुस्तकानि पठितवन्तः।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. राजा गृहं गतवान्, राजानौ गृहं गतवन्तौ, राजानः गृहं गतवन्तः। २. वालिका भोजनं भुक्तवती, वालिके भुक्तवत्यौ, वालिकाः भुक्तवत्यः। ३. पत्रं पृथ्व्यां पतितवत्, पत्रे पतितवती, पत्राणि पतितवन्ति। ४. राजा मन्त्रयते, पूषा पोषयित, पुत्री तर्कयित च। ५. नायौँ मिधः मन्त्रयेते। ६. पुत्री जननीं गवेषयित। ७. भुक्तवन्तं तं पश्य। ८. भुक्तवता तेन कार्यं कृतम्। ६. भुक्तवते तस्मै वस्त्रं देहि। १०. भुक्तवित तस्मिन् स आगतवान्। ११. स पठित स्म, लिखित स्म, निवसित स्म च।

२. संस्कृत बनाओ:—(क्तवतु प्रत्थय) (क) १. वह घर गया, वे दोनों घर गये, वें सब घर गये। २. वह लड़की यहाँ आई, वे दोनों आई, वे सब आई। ३. एक पत्ता पृथ्वी पर गिरा, दो फूल गिरे और तीन फल गिरे। ४. वह आया, वह हँसा, उसने पढ़ा, उसने लिखा, वह सोया, उसने देखा और उसने काम किया। ४. तू उठा, तू ठीक दौड़ा, तूने स्वयं सेवा की और तूने खाना खाया। ६. सोये हुए वालक को देखो और पढ़े हुए पाठ को फिर स्वयं पढ़ो। ७. भोजन किये हुए उस ब्राह्मण को एक फल और दो। ८. जब वह खाना खा चुका, तब (भुक्तवित तिस्मन्) मैं उसके पास गया। ६. उसके चले जाने पर (गतवित तिस्मन्) मैं यहाँ आया। १०. सूर्य (पूषन्) चमका। ११. सिर झुका। १२. पत्थर गिरा। १३. बढ़ई आया। १४. बैल उठा। १४. नारी ने नदी देखी। १६. पुत्री जननी से बोली। (ख) १७. किव राजा के गुणों का वर्णन करता है। १८. राजा मन्त्रियों से मन्त्रणा करता है। १६. राजा शत्रु को डराता है। २०. वह लड़की तर्क करती है। २१. वह भोजन का स्वाद लेता है। २२. दुर्जन सज्जन की निन्दा करता है। २३. सज्जन सत्य को ढूँढृता है।

. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य · नियम

(१) भोजनं खादन् ब्राह्मणं फलं देहि। भुक्तवते ब्राह्मणाय फलं देहि। १२६,३३,३४

(२) स भोजनस्य आस्वादयति। स भोजनम् आस्वादयति। ४

४. अभ्यास—(क) २ (क) को क्त प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाओ। (ख) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ग) इन शब्दों के रूप लिखो—राजन्, पूषन्, मूर्धन्, ग्रावन्, तक्षन्। नदी, नारी, पत्नी, जननी, पुत्री, पृथ्वी। (घ) इन घातुओं के दसों लकारों में रूप लिखो—कृत्, मन्त्र्, तर्ज्, आस्वद्, गर्ह्। शब्दकोष-८२५+२५=८५०)

अभ्यास ३४

(व्याकरण)

(ख) मतिः (बुद्धि), श्रुतिः (वेद), स्मृतिः (स्मृति), भूमिः (भूमि), पर्ड्किः (पंक्ति), ओषधिः (दवा), श्रेणिः (कक्षा), अङ्गुलिः (अँगुलि), प्रीतिः (प्रेम), अनुरक्तिः (अनुराग), कान्तिः (चमक), शान्तिः (शान्ति), प्रकृतिः (स्वभाव, प्रकृति), भक्तिः (भक्ति), शक्तिः (शक्ति), मूर्तिः (मूर्ति), पद्धतिः (मार्ग, विधि), समृद्धिः (वृद्धि), समितिः (सभा), सूक्तिः (सुभाषित), नियतिः (भाग्य), व्यक्तिः (मनुष्य), रात्रिः (रात्रि), तिथिः (तिथि)। (२४)। (ख) पठत् (पढ़ता हुआ),। (१)।

सूचनाः—(क) मति—तिथि, मतिवत्।

# व्याकरण ( मति, पठत्, शतृ प्रत्यय, द्वितीया )

१. मित शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० सं० १४)।

पठत् शब्द के रूप स्मरण करो। शतृ-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुं० में पठत् के तुल्य चलेंगे।
 प्रथमा एक० में अन्त में अन् रहेगा, जैसे पठन्, गच्छन् आदि। शेष रूप भगवत् के तुल्य।
 (देखो परिशिष्ट में शतु प्रत्यय के रूप।)

अभ्यास प्र में दिये गये द्वितीया के नियमों का पुन: अभ्यास करो।

\* नियम १२७–( क ) ( लटः शतृशानचौ० ) लट् के स्थान पर परस्मैपद में शतृ और आत्मनेपद में शानच् होता है। शतृ का अत् और शानच् का आन शेष रहता है। शतु-प्रत्ययान्त के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के तुल्य होते हैं। शतृप्रत्ययान्त शब्द के रूप पुं० में पठत् के तुल्य होंगे। जुहोत्यादि की धातुओं में न् नहीं लगेगा। जैसे — ददत्, ददतौ, ददतः। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य। नपुं० में जगत् के तुल्य रूप चलेंगे। शतृ और शानच क्रिया की वर्तमानता का बोध कराते हैं। जैसे - वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह खा रहा था- स गच्छन् अस्ति आदि। (ख) शतृ प्रत्यय में भी विकरण आदि होते हैं, अतः शतृ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का अति सरल प्रकार यह है कि उस धातु के लट् के प्रथमपुरुष बहु० के रूप में से अन्तिम इ और बीच के न् को हटा दें। इस प्रकार प्रायः शतृ प्रत्यय वाला रूप बच जाता है। जैसे-भू-भवन्ति, शतृ-भवत्। अस्-सन्ति, सत्। गम् — गच्छन्ति, गच्छत्। पा — पिबन्ति, पिबत्। (ग) शत्-प्रत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस् धातु का प्रयोग करो। जैसे-वर्तमान में लद्, भूत में लङ्, भविष्यत् में लृद्। यथा—स गच्छन् अस्ति (वह जा रहा है )। तौ गच्छन्तौ स्तः। अहं गच्छन् अस्मि। स गच्छन् आसीत्, भविष्यति वा। (घ) शतृ-प्रत्ययान्त का स्त्रीलिंग बनाना— (१) ( शप्श्यनोनिंत्यम् ) भ्वादि०, दिवादि०, चुरादि०, तुदादि० की धातु के लट् प्र० पु० बहु० के रूप में अन्त में ई जोड़ दो। जैसे — गच्छन्ति से गच्छन्ती (जाती हुई), पठन्ती, पिबन्ती, दीव्यन्ती, तुदन्ती। (२) अदादि०, स्वादि०, क्यादि०, तनादि०, जुहोत्यादि० की धातु में लद्, प्र० पु० बहु० के रूप में ई लगेगा, न नहीं रहेगा। जैसे— रुदती, शुण्वती, क्रीणती, कुर्वती, ददती।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. स गृहं गच्छन् अस्ति, आसीत्, भविष्यति वा। २. तौ गृहं गच्छन्तौ स्तः, आस्ताम् वा। ३. ते गृहं गच्छन्तः सन्ति, आसन् वा। ४. त्वं गच्छन् असि, आसीः वा। ४. अहं गच्छन् अस्मि, आसम् वा। ६. बालिका गच्छन्तौ अस्ति। ७. बालिके गच्छन्त्यौ स्तः। ८. बालिकाः गच्छन्त्यः सन्ति। ६. फलं पतत् अस्ति। १०. फलानि पतन्ति सन्ति। ११. पठन्तं बालकं, लिखन्तीं बालिकां च पश्य। १२. पठता मया सर्पः दृष्टः। १३. भोजनं खादते ब्राह्मणाय फलं देहि। १४. धावतः अश्वात् नरः पतितः। १४. पठतः रामस्य मुखं पश्य। १६. मिय पठित सित (जब मैं पढ़ रहा था तब ) गुरुः आगतः।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. राम आ रहा है। २. वे दोनों पढ़ रहे हैं। ३. वे सब लिख रहे हैं। ४. तू हँस रहा है। ४. तुम सब बैठ रहे हो। ६. मैं देख रहा हूँ। ७. हम सब खेल रहे हैं। ८. रमा आ रही है। ६. प्रभा गा रही है। १०. पत्ता गिर रहा है। (ख) ११. राम सोच रहा था। १२. कृष्ण पूछ रहा था। १३. वे सब जल पी रहे थे। १४. तू फूल सूँघ रहा था। १४. मैं काम कर रहा था। १६. हम हँस रहे थे। (ग) १७. लिखते हुए बालक को देखो। १८. काम करते हुए मैंने एक सुन्दर फल पाया। १६. पढ़ती हुई बालिका को फूल दो। २०. दौड़ते हुए घोड़े से शिष्य गिरा। २१. गीत गाती हुई कमला का मुँह देखो। २२. जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी मेरे पास आया। (घ) २३. श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। २४. शक्ति, भिक्ति, अनुरिक्त और प्रीति को शान्ति और समृद्धि के लिए चाहो। २४. सूक्ति को पढ़ो, मूर्ति को देखो, सिमिति में जाओ और ओषि लाओ। २६. कक्षा के पास दो पंक्ति में दस व्यक्ति हैं। २७. सुन्दर पद्धित को अपनाओ (सेव्)।

| ३. अशुद्ध वाक्य                | शुद्ध वाक्य                      | नियम  |
|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| (१) गमन्, पान्, घ्रान्, दृशन्। | गच्छन्, पिंबन्, जिघ्नन्, पश्यन्। | १२७ ख |
| (२) आगच्छती, गायती।            | आगच्छन्ती, गायन्ती।              | १२७ घ |

४. अभ्यास—(क) २ (क) को भूतकाल में बदलो। (ख) २ (ख) को वर्तमान में बदलो। (ग) इन धातुओं के शतृ प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में बनाओ:— पठ, लिख, गम्, आगम्, द्श, हस, पा, घ्रा, स्था, कृ, जि, दा, अस, वद, पच, इष्, प्रच्छ, कथ्। (घ) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो:—मित, श्रुति, भूमि, प्रकृति, शक्ति, रात्रि, पठत्, गच्छत्, लिखत्, पश्यत्।

शब्दकोष-६५०+२५=८७५)

अभ्यास ३४

(व्याकरण)

(क) कुमारी (कुमारी), गौरी (पार्वती), मही (पृथ्वी), रजनी (रात्रि), कौमुदी (चाँदनी), प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम), उदीची (उत्तर), मिहषी (१. रानी, २. भैस), सखी (सखी), पुत्री (पुत्री), दासी (दासी), वापी (तालाब), कमिलनी (कमिलनी), पुरी (नगर), नगरी (नगर), वाणी (वाणी), सरस्वती (सरस्वती)। १८। (पार्वती, भागीरथी, जानकी, अध्टाध्यायी।)(ग) यदि (यदि), चेत् (१. यदि, २. तो), नो चेत् (नहीं तो), अन्यथा (नहीं तो), यतो हि (क्योंकि), सकृत् (एक बार), असकृत् (अनेक बार)। ७।

सूचना---(क) कुमारी--सरस्वती, नदीवत्।

# व्याकरण ( नदी, शतृ शानच्, द्वितीया )

- १. नदी शब्द के तुल्य कुमारी आदि के रूप चलाओ। (देखो शब्द सं० १५)।
- २. अभ्यास ६-७ में दिये द्वितीया के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- चियम १२८ (क) (लटः शतृशानचौ०) आत्मनेपदी धातुओं के लट् के स्थान पर शानच् (आन) हो जाता है। शानच् प्रत्यय होने पर शब्द के रूप पुंलिंग में रामवत् चलेंगे। स्त्रीलिंग में अन्त में आ लगाकर रमावत् और नपुं० में गृहवत् रूप चलेंगे। शानच् का आन शेष रहता है। शानच् -प्रत्यान्त शब्दों के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के तुल्य हीं रहेंगे। (देखो परिशिष्ट में शानच् प्रत्यय)। (ख) शानच्-प्रत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस् धातु का प्रयोग करो, अर्थात् वर्तमान में लट् लकार, भूत में लङ् और भविष्य में लृट्। (ग) (आने मुक्) जिन धातुओं के अन्त में अ विकरण लगता है, वहाँ पर अ और आन के बींच में मूं लग जाएगा। अर्थात् अ + आन = मान। जैसे यजते > यजमानः वर्तते > वर्तमानः। वर्धते > वर्धमानः। (घ) (ईदासः) आस् धातु का शानच् होने पर आसीनः रूप होता है। स्त्री० आसीना, नपुं० आसीनम्।

सूचना — हिन्दी में रहा वाले प्रयोगों (जा रहा है, जा रहा था, पढ़ रही थी) का अनुवाद शतृ या शानच् प्रत्यय लगाकर होता है, बाद में अस् घातु का रूप। जैसे--स पठन् अस्ति, सा याचमाना अस्ति, स पचमानः आसीत्, भविष्यति वा।

- ─ नियम १२६ (लृट् सद् वा) लृट् लकार को भी परस्मै० में शतृ और आत्मने० में शानच् होता है। लृट् का रूप बनाकर अन्त में शतृ या शानच् लगावें। जैसे – स गमिष्यन्, स पठिष्यन् भविष्यति। (वह जाता हुआ होगा, वह पढ़ता हुआ होगा)।
- चियम १३० शतृ और शानच् प्रत्ययान्त का सप्तमी में समय-सूचक अर्थ हो जाता है। जिस समय मैं पढ़ रहें। था—मिय पठित सित। जब मैं रो रहा था—मिय रुदित सित। ं

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. छात्रः वर्तमानोऽस्ति, आसीद् वा। २. कुमारी कार्यं कुर्वाणा अस्ति, आसीद् वा। ३. गौरी भोजनं पचमाना अस्ति। ४. शिष्यः अधीयानः (पढ़ रहा) अस्ति। ४. पुत्री आसीना (बैठी हुई) अस्ति। ६. दासी भुझाना (भोजन खाती हुई) अस्ति। ७. अहं श्वः प्रातः पिठष्यन्, कार्यं करिष्यन् च भविष्यामि। ८. रुदन्तं पुत्रं त्यक्त्वा पिता गतः। ६. मिय गच्छिति सित (जब मैं जा रहा था तब) पिता आगतः। १०. कुमार्यः महिष्यश्च सखीभिः दासीमिश्च सह वार्पी निकषा महीम् अधि तिष्ठन्ति। ११. सखी शयाना (सोती हुई) अस्ति।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. उस छात्र ने एक बार पाठ पढ़ा। २. राजकुमारी नदी के पास जा रही है। ३. कमिलनी वापी में अत्यन्त शोभित हो रही है (शुभ्)। ४. रानी सिखयों के साथ गौरी और सरस्वती की वन्दना कर रही है (वन्दमाना)। ४. नगरी के चारों ओर रजनी में प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची दिशा में कौमुदी फैल रही है (प्रसृ)। ६. गौरी की वाणी शिव को अच्छी लग रही है (रुच्)। ७. पार्वती और जानकी पृथ्वी पर बैठी हुई (आसीना) अष्टाध्यायी पढ़ रही हैं (अधि + इ- अधीयाना)। (ख) ८. मैं बैठा हुआ था। ६. तू पढ़ रहा था (अधि + ३)। १०. वह माँग रहा था। ११. कुमारी सो रही थी (शी)। १२. गौरी खाना खा रही थी (भुज्)। १३. प्रभा हँस रही थी। १४. रानी हँसती हुई सखी को क्षोभ से देख रही ६ (ईक्षमाणा)। (ग) १४. मैं जब लिख रहा था, तब गौरी आयी। १६. बालक जब रो रहा था तब वह दासी आयी। १७. कुमारी गाय का दूध दुहती है (दोग्धि)। १८. दासी रानी से धन माँग रही है। १६. सरस्वती पार्वती से प्रश्न पूछ रही है। २०. दासी बकरी को गाँव में ले जा रही है। २१. वह कल प्रात: लिख रहा होगा। २२. तू कल घर जा रहा होगा। २३. पाप मत कर, नहीं तो बाद में रोयेगा, क्योंकि पाप से दु:ख होता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य                   | शुद्ध वाक्य नियम                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (१) अधीयती, शयन्ती, भुंजती, आसन्। | अधीयाना, शयाना, भुञ्जाना, आसीना। १२८  |
| (२) महिष्याः धनं याचते।           | महिषीं धनं याचमाना अस्ति। २१          |
| (३) दासी अजां ग्रामे नयन् अस्ति।  | दासी अजां ग्रामं नयन्ती अस्ति। २१,१२७ |

४. अभ्यास—(क) २ (क) को भूतकाल में बदलो। (ख) २ (ख) को वर्तमान में बदलो। (ग) इन घातुओं के शानच् प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में बनाओ— वृत्, पच्, भुज्, कृ, शी, ईक्ष, वन्द, रुच, शुभ्, अधि + ई, आस्। (घ) इन शब्दों के पूरे रूप लिखोः— नदी, कुमारी, पृथ्वी, गौरी, सखी, पुरी, पुत्री, वाणी।

शब्दकोष-८७५+२५=६००)

अभ्यास ३६

(व्याकरण)

(क) धेनुः (गाय), रेणुः (धूल), चञ्चुः (चोंच), रज्जुः (रस्सी), हनुः (ठोडी)। सुलेखः (सुलेख), परिणामः (परिणाम), क्रीडकः (खिलाड़ी), अङ्कः (अंक), अवकाशः (छुट्टी), परीक्षा (परीक्षा), क्रीडा (खेल), संचिका (कापी), मसी (स्याही), लेखनी (कलम), श्रेणी (कक्षा), मसीपात्रम् (दावात), वादनम् (बजे), पृष्ठम् (पृष्ठ), उत्तरम् (उत्तर), क्रीडाक्षेत्रम् (क्रीडाक्षेत्र), अनुशासनम् (अनुशासन)। २२। (ख) आस् (बैठना), उत्तीर्णः (उत्तीर्णं), उपस्थितः (उपस्थित)। ३।

सूचनाः--(क) धेनु-हनु, धेनुवत्।

- १. धेनु शब्द के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० सं० १६)।
- २. आस् धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० सं० ३४)।
- ३. अभ्यास ८ में दिए हुए तृतीया के नियमों का पुन: अभ्यास करो।

# व्याकरण (धेनु शब्द, तुमुन् प्रत्यय, द्वितीया)

- \* नियम १३१ (१) (तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्) को, के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन् प्रत्यय होता है। तुमन् का तुम् शेष रहता है। यह अव्यय होता है, अतः इसका रूप नहीं चलेगा। जैसे — पठितुम् (पढ़ने को), लेखितुम् (लिखने को), स्नातुम् (नहाने को)। (२) इच्छार्थक धातुओं, शक् आदि धातुओं तथा पर्याप्त अर्थ के शब्दों और समय-वाचक शब्दों के साथ भी तुमुन् होता है। (उदाहरण-वाक्यों में उदहारण देखिए)।
- नियम १३२ तुमुन् (तुम्) प्रत्यय लगाकररूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें।
  ये नियम तृच् (तृ), तव्यत् (तव्य) में भी लगेंगे। (१) धातु को गुण होता
  है, अर्थात् अन्तिम इ या ई को ए, उ या ऊ की ओ, ऋ को अर् तथा उपधा
  (उपान्य) के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर् होता है। जैसे जिजेतुम्, भू-भिवतुम्, कृ-कर्तुम्। इसी प्रकार हर्तुम्, धर्तुम्, लेखितुम्, रोदितुम्,
  शोचितुम्। (१) सेट् धातुओं के बीच में इ लगता है, अनिट् में नहीं।
  उदाहरण उपर्युक्त हैं। (३) धातु के अन्तिम च् और ज् को क् होता है, द्
  को त्, भ् को ब्, ध्, को द्। जैसे पच्-पक्तुम्, भुज्-भोकुम्, छिद्छेत्तुम्, रुध्-रोद्धुम्, लभ्-लब्धुम्। (४) धातु के अन्तिम च्छ् और श्
  तथा भ्रस्ज, मृज्, मृज्, यज्, राज्, भ्राज् के ज् के स्थान पर ष् होकर ष्टुम्
  हो जाता है। जैसे प्रच्छ्-प्रष्टुम्। प्रविश्-प्रवेष्टुम्। सृज्-सप्टुम्, यज्-यप्टुम्
  ।(४) ए और ऐ अन्तवाली धातुओं को आ हो जाता है। गै-गातुम्, तैत्रातुम्, आह्ने-आह्वातुम्। (६) धातु के अन्तिम म् को न् हो जाता है।
  गम्-गन्तुम्, रम्-रन्तुम्। (७) इन धातुओं के ये रूप होते हैं: —सह-सोढुम्,
  वह् > वोढुम्, सृज्-सप्टुम्, दृश् -द्रप्टुम्; आरुह-आरोढुम्, दह-दग्धुम्।
- चियम १३३ (तुं काममनसोरिप) तुम् के म् का लोप हो जाता है, बाद में काम या मनस् (इच्छार्थक) शब्द हों तो। जैसे—बक्तुकामः, बक्तुमनाः (बोलने का इच्छक)।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. अहं कार्यं कर्तुमिच्छामि। २. स लेखं लेखितुम्, पुस्तकं पठितुम्, गृहं गन्तुं, शत्रुं हन्तुं, गृहं वन्दितुं, भोजनं खादितुं च इच्छति। ३. अहं कार्यं कर्तुं शक्नोमि, पठितुं च जानामि। ४. एष समयः कालो वेला वा पठितुम्। ४. अहं भोकुं पर्याप्तः अलं वा अस्मि। ६. स वक्तुकामः वक्तुमनाः वा अस्ति। ७. रामः अत्र आस्ते, आस्ताम्, आसीत, आस्त, आसिष्यते वा।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. खाने के लिए घर जाओ। २. पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। ३. बालक कौवे की चोंच को तोड़ना चाहता है। ४. यह भोजन का समय है। ४. रमा लिख और पढ़ सकती है। ६. कृष्ण खाना खाने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए, काम करने के लिए, गाय दुहने के लिए, भार ढोने के लिए, गाय (धेनु) लाने के लिए और रस्सी जलाने के लिए वहाँ जाता है। ७. वृक्ष पर चढ़ने के लिए, दु:ख सहन करने के लिए, गाय देखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पुत्र की रक्षा करने के लिए, गाना गाने के लिए और शत्रु को जीतने के लिए तुम यहाँ आना। ८. वह पढ़ने का इच्छुक है, खाने का इच्छुक है और गाने का भी इच्छुक है (काम: या मना:)।
- (ख) है. इस कक्षा में २० छात्र और ८ छात्राएँ उपस्थित हैं और ४ छात्र अनुपस्थित हैं। १०. विद्यालय में गुरु छात्रों और छात्राओं से प्रश्त पूछते हैं, वे उत्तर देते हैं। ११. दस बजे विद्यालय की पढ़ाई आरम्भ होती है। १२. छात्र अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हें, लेख लिखते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। १३. कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और कुछ अनुत्तीर्ण। १४. कुछ खिलाड़ी क्रीड़ाक्षेत्र में गेंद खेल रहे हैं। १४. दावात में स्याही है। १६. अपनी लेखनी से चार पृष्ठ लिखो। १७. अनुशासन का पालन करो।
- (ग) १८. वह धूलि पर बैठता है। १६. तू बैठता है। २०. मैं बैठता हूँ। २१. वह बैठा। २२. तू बैठा। २३. में बैठा। २४. वह बैठेगा। २५. वह बैठे।
  - ३. अशुद्धवाक्य , नियम
  - (१) लिखितुम्, दुग्धुम्, सहितुम्, प्रच्छितुम्। लेखितुम्, दोग्धुम्, सोढुम् प्रष्टुम्। १३१
  - (२) पठितुंमनाः, पठितुंकामः। पठितुमनाः, पठितुकामः। १३३
- ४. अभ्यास—ं(क)२(ग) को बहुवचन में बदलो।(ख)आस् धातु के दसों लकारों में रूप लिखो। (ग)इन शब्दों के पूरे रूप लिखो—धेनु, रेणु, रज्जु।(घ)तुमुन् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों को सोदाहरण बताओ।
- (ङ) इन धातुओं के तुमुन् प्रत्यय के रूप बनाओ:-कृ, ह,धृ, पठ्, लिख्, गम्, भुज्, सह, वह, मृज्, दृश्, रुह, दह, लभ्, हन्, गै, आहे ।

शब्दकोष-६००+२५=६२५)

अभ्यास ३७

(व्याकरण)

(क) वधू: (बहू), चमू: (सेना), तनू: (शरीर), जम्बू: (जामुन), श्वश्रू: (सास),। व्याघ: (बाघ), ऋक्ष: (रीछ), शूकर: (सूअर), वृक: (भेड़िया), शृगाल: (गीदड़), शश: (खरगोश), वानर: (बन्दर), मृग: (हिरन), नकुल: (न्योला), अश्व: (घोड़ा), वृषभ: (बैल), उष्ट्र: (ऊँट), गदर्भ: (गथा), मिहष: (भैंसा), कुक्कुर: (कुत्ता), मार्जार: (बिलाव), अज: (बकरा), मूषक: (चूहा), एडका (भेड़)। २४। (ख) शी (सोना)। १।

सूचना-(क) वधू-श्वश्रु, वधूवत्।

### व्याकरण ( वधू, शी, क्त्वा प्रत्यय, तृतीया )

- १. वधू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० १७)।
- २. शी धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु ३५)।
- ३. अभ्यास ६ में दिए तृतीया के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- चियम १३४─ (१) (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले) 'पढ़कर', 'लिखकर' आदि 'कर' या 'करके' के अर्थ में 'क्त्वा' प्रत्यय होता है। क्त्वा का 'त्वा' शेष रहता है। क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। त्वा अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। जैसे—भोजनं खादित्वा विद्यालयं गच्छति। (२) (अलंखल्वोः०) निषेधार्थक अलम् या खलु बाद में हो तो धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। जैसे—अलं कृत्वा, कृत्वा खलु (मत करो)। अलं हिसत्वा (मत हँसो)। देखो अभ्यास ३८ भी।
- \* नियम १३५- क्त्वा ( त्वा ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें--(१) धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती। सेट् धातुओं में इ लगेगा, अनिट् में नहीं। जैसे — पठित्वा, हिसत्वा, कृत्वा, हत्वा, धृत्वा, लिखित्वा, रुदित्वा, जित्वा, चित्वा, भूत्वा। (२) नियम १२५ के (१)(३)(४) ( प्र ) यहाँ पर भी लगेंगे। जैसे— ( १ ) हत्वा, लब्ध्वा, रुद्ध्वा, ( ३ ) दित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा, ( ४ ) गत्वा, रत्वा, यत्वा, नत्वा, मत्वा, हत्वा, बद्घ्वा। जन् आदि में 'इ' भी लगता है — जनित्वा, सात्वा-सनित्वा, खात्वा-खनित्वा,( ध्र ) उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्ट्वा, उप्त्वा, गृहीत्वा, विद्ध्वा, पृष्ट्वा, हुत्वा, ऊढ्वा, उदित्वा, उषित्वा। (३) नियम १३२ के (३) (४) यहाँ पर भी लगते हैं।(३) पक्त्वा, भुक्त्वा,(४) पृष्ट्वा, दृष्ट्वा, इष्ट्वा, सृष्ट्रवा (४) गा, पा के आ को ई को जाता है — गीत्वा, पीत्वा। अन्यत्र आ रहता है। ज्ञात्वा, त्रात्वा। ( ५ ) दीर्घ ऋ को ईर् होता है, त् > तीर्त्वा, क > कीर्त्वा, प > में ऊर् होता है पूर्त्वा।(६) कम्, क्रम्, चम्, दम्, भ्रम्, श्रम् के दो-दो रूप होते हैं। एक इ बीच में लगाकर, दूसरा अम् को 'आन्' बनाकर। जैसे — कमित्वा—कान्त्वा, क्रमित्वा—क्रान्त्वा, शमित्वा— शान्त्वा आदि। (७) इन धातुओं के ये रूप होते हैं। दा > दत्त्वा, धा > हित्वा, हा (छोड़कर) हित्वा, अद् > जग्ध्वा, दह् > दग्ध्वा।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. रामः स्नात्वा, पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, भोजनं च भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति। २. कृष्णः आसने स्थित्वा, मित्रं दृष्ट्वा, तं प्रश्नं पृष्ट्वा, स्वयं च किञ्चिद् उक्त्वा लिखति। ३. शिष्यः आसने शेते, शेताम्, शयीत, अशेत, शिष्यते वा।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. कृष्ण स्नान करके, पुस्तक पढ़कर, लेख लिखकर, पाठ स्मरण कर और भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता है। २. राजा की सेना शत्रुओं को जीतकर और उन्हें बाँधकर राजा के पास लाती है। ३. बहू काम करके, भोजन पकाकर और सास को खिलाकर स्वयं खाती है। ४. गुरु सत्य बोलकर, धर्म करके, यज्ञ करके, दूध पीकर और छात्रों को पढ़ाकर जीवन बिताता है। ५. सास दान देकर, मन्त्र जपकर, गाना गाकर, अधर्म को छोड़कर और सत्य को जानकर सुखपूर्वक रहती है। ६. बालक रोकर, भूमि खोदकर और डण्डा लेकर दौड़ता है। ७. भृत्य नदी को पार करके, भार सिर पर ढोकर ले जाता है।
- (ख) द राम ने वन में एक व्याघ्र, दो रीछ, तीन सूअर, चार भेड़िए, पाँच गीदड़ और छ: मृग देखे। ६. नगर में बहुत से घोड़े, बैल, ऊँट, भैंसे, कुत्ते, बिल्ली तथा गधे रहते हैं। १०. मत हँसो, मत रोओ, विवाद मत करो। ११. कुत्ता आँख से काना है। १२. घोड़ा पैर से लँगड़ा है। १३. खरगोश स्वभाव से सरल होता है। १४. ऐसे कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा न करे?
- (ग) (शो धातु) १५. वह सोता है। १६. मैं सोता हूँ। १७. वह सोवे। १८. तू सो। १६. मैं सोऊँ। २०. वह सोया। २१. तू सोया। २२. मैं सोया। २३. वह सोएगा। २४. तू सोएगा। २५. मैं सोऊँगा।

| ३. अशुद्धवाक्य                           | शुद्धवाक्य                           | नियम |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| (१) बन्ध्वा, यजित्वा, वक्त्वा, दुहित्वा। | बद्ध्वा, इष्ट्वा, उक्त्वा, दुग्ध्वा। | 734  |
| (२) दात्वा, ग्रहोत्वा, तरित्वा, वहित्वा। | दत्त्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा, ऊढ्वा।  | 754  |

४. अभ्यास—(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओ।(ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो— -वधू, चमू, तनू।(ग) शी धातु के दसों लकारों के रूप लिखो।(घ) क्त्वा प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों को सोदाहरण लिखो।(ङ) इन धातुओं के क्त्वा प्रत्यय के रूप लिखो—कृ, गम्, पद्, लिख, खन्, वच्, स्वप्, ग्रह, वह्, दृश्, प्रच्छु, गा, त्, क्, दा, धा, क्रम्, भ्रम्। शब्दकोष-६२५+२५=६५०)

#### अभ्यास ३८

(व्याकरण)

(क) वाच्(वाणी), शुच्(शोक), त्वच्(त्वचा), ऋच्(वेद की ऋचा)। कोकिलः (कोयल), मयूरः (मोर), हंसः (हंस), शुकः (तोता), चातकः (चातक), चक्रवाकः (चक्रवा), खञ्जनः (खंजन), कपोतः (कब्र्तर), टिट्टिभः (टिटिहरी), चिल्नः (चील), काकः (कौआ), वायसः (कौआ), कुक्कुटः (मुर्गा), गृधः (गीध), बकः (बगुला), उलूकः (उल्लू), श्येनः (बाज)। सारिका (मैना), वर्तिका (१. बत्तख, २. बत्ती), चटका (चिड़िया)। २४। (घ) स्वच्छः (स्वच्छ)। १।

### व्याकरण ( वाच्, हु, ल्यप्, चतुर्थी )

- १. वाच् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० १८)।
- २. हु धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु॰ ३६)।
- ३. अभ्यास १० में दिए चतुर्थी के नियमों का पुन: अध्ययन करो।
- नियम १३६ (समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्) धातु से पूर्व अव्यय, उपसर्ग या च्विप्रत्यय हो तो क्त्वा के स्थान पर ल्यप् (य) हो जाता है। धातु से पहले नञ् (अ) हो तो नहीं। ल्यप् का 'य' शेष रहता है। ल्यप् अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते। जैसे — प्रलिख्य, प्रगम्य, स्वीकृत्य। परन्तु अकृत्वा, अगत्वा। ल्यप् प्रत्यय का वही अर्थ है जो क्त्वा का है अर्थात् करके।
- 🗢 नियम १३७-ल्यप् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें— (१) साधारणतया धातु अपने मूल रूप में रहती है। गुण या वृद्धि नहीं होती है। इ भी बीच में नहीं लगता। जैसे-आलिख्य, संपठ्य, आनीय। (२) धातु के अन्त में आ, ई, क हो तो वह उसी रूप में रहता है। जैसे-प्रदाय, उत्थाय, निधाय, निलीय, विक्रीय, आनीय, अनुभूय, स्थिरीभूय। (३) (ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्) इस्व अ, इ, उ, ऋ के बाद ल्यप् से पहले 'त्' और लग जाता है अर्थात् 'त्य' होता है। जैसे — आगत्य, अधीत्य, विजित्य, संशुत्य, प्रस्तुत्य, प्रकृत्य, प्रहृत्य। ( ४ ) दीर्घ ऋ को ईर् हो जाता है और पू में ऊर्। जैसे — उत्तीर्य, अवतीर्य, विकीर्य, प्रपूर्य। ( ५) ( वचिस्वपि० ) वच् आदि को संप्रसारण होता है। वच् > प्रोच्य, वद > अनुद्य, वस् > अभ्युष्य, स्वप् > प्रसुप्य, ह्वे > आह्य, ग्रह् > संगृह्य, प्रच्छ > आपुच्छ्य। (६) णिजन्त धातुओं के 'इ' का लोप हो जाता है। विचारि > विचार्य। प्रहार्य, उत्तार्य, उत्थाप्य, प्रदश्यं, संचिन्त्य। (७) (ल्यपि लघुपूर्वात् ) उपधा में इस्व हो तो इ को अय् होता है। विगणव्य, प्रणमव्य। (८)(वा ल्यपि) गम् आदि के म् का लोप विकल्प से होता है और हन् आदि के न् का लोप नित्य होता है।( लोप होने पर बीच में त्)।आगम्य-आगत्य, प्रणम्य-प्रणत्य। हन् > आहत्य, तन् > वितत्य, मन् > अनुमत्य।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. पाठं संपठ्य, लेखम् उल्लिख्य, सुखम् अनुभूय, परीक्षाम् उत्तीर्य रामोऽत्रागतः। २. रामम् आहूय, सम्यग् विचार्य च गुरुः पृष्टवान्। ३. वाचम् उच्चार्य, शुचं संत्यज्य, वेदम् अधीत्य, ऋचं प्रोच्य च गुरुः प्राप्तः। ४. छात्रः अग्नौ जुहोति, जुहोतु, जुहुयात्, अजुहोत्, होष्यित वा।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) (ल्यप्) १. गुरुजी को जल लाकर दो। २. श्रम से पढ़कर और परीक्षा उत्तीर्ण कर अग्रिम श्रेणी में पढ़ो। ३. राजा शत्रु का संहार करके, दुष्ट पर प्रहार कर, गुणियों का उपकार कर, पापियों का अपकार कर और सुखका अनुभव कर ब्राह्मणों को दान देता है। ४. विणक् अत्र और पुस्तक बेचकर, धन-संग्रह कर, दान देकर और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सुख से सोता है। ५. बालक उठकर, गुरु को प्रणाम कर, सुन्दर वचन उच्चारण कर और विद्यालय में आकर ऋचा पढ़ता है। ६. शिष्य रात्रि में सोकर, प्रात: उठकर, अन्य छात्रों को उठाकर, स्नान कर, हवन कर, भोजन कर और पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए जाता है। ७. वह सायंकाल खेलकर, घूमकर, पूजाकर, भोजनकर और ऋचा पढ़कर सोता है। ८. शोक को छोडकर वाणी कहो।
- (ख) है. कोयल और कौए के पंख काले होते हैं। १०. मोर नाचकर, हंस चलकर, तो बोलकर, चातक मेघ की ओर देखकर, खंजन उड़कर (उड्डीय), कबूतर, चील, बगुला और बाज अपनी क्रीड़ा से मन को हरते हैं। ११. मैना बोलती है, बत्तक इधर आती है, चिड़िया उड़ती है (उड्डयते), उल्लू चिल्लाता है (क्रन्द्), गीध देखता है, मुर्गा भागता है, चकवा रात्रि में रोता है और टिटिहरी उड़ती है।
- (ग) १२. वह अग्नि में हवन करता है। १३. तू हवन करता है। १४. मैं हवन करता हूँ। १४. वह हवन करे। १६. तू हवन कर। १७. उसने हवन किया। १८. मैंने हवन किया। १६. वह हवन करेगा। २०. मैं हवन करूँगा।

| ३. अशुद्ध वाक्य               | शुद्ध वाक्य             | नियम        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| (१) आदत्य, अधीय, उत्तीर्त्वा। | आदाय, अधीत्य, उत्तीर्य। | ०६ १        |
| (२) आह्वाय, संहय, उपकृय।      | आहूय, संहत्य, उपकृत्य।  | <b>७</b> ६९ |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओ। (ख) हु घातु के दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) वाच्, शुच्, त्वच्, ऋच् के पूरे रूप लिखो।
- (घ) इन धातुओं के ल्यप् प्रत्यय के रूप बनाओ—अनुभू, उपकृ, संस्कृ, संह्, आह्र, प्रह्, अधि + इ, आनी, उत्तृ, अवत्, संगम्, आदा, उत्था, अनुवद्, अधिवस्, आह्ने, आहन्, विचारि, उत्थापि।

शब्दकोष—६५०+२५=६७५)

अभ्यास ३६

(व्याकरण)

(क) सरित् (नदी), योषित् (स्त्री), तिडत् (बिजली), विद्युत् (बिजली)। दनः (दाँत), ओष्ठः (ओष्ठ), अधरः (नीचे का ओष्ठ), स्कन्धः (कन्धा), कण्ठः (गला), स्तनः (स्तन), करः (हाथ), नखः (नाखून)। नासिका (नाक), ग्रीवा (गर्दन), जिह्वा (जीभ), नाभिः (नाभि), बुद्धिः (बुद्धि), मुष्टिः (मुष्ठी), बाहुः (भुजा, हाथ), शीर्षम् (शिर), ललाटम् (माथा), उरःस्थलम् (छाती), हृदयम् (हृदय), उदरम् (पेट), अङ्गम् (अंग)। २४।

# व्याकरण ( सरित्, भी, तव्यत्, अनीयर्, चतुर्थी )

- १. सरित् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० १६)।
- २. भी धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ३७)।
- ३. अभ्यास ११ में दिए चतुर्थी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- \* नियम १३६ ( तव्यत्तव्यानीयरः ) 'चाहिए' अर्थ में तव्यत् और अनीयर् प्रत्यय होते हैं। इनके क्रमशः तव्य और अनीय शेष रहते हैं। तव्य और अनीय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। (१) जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग, वचन और कारक होंगे, कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा। जैसे तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि पठितव्यानि, पठनीयानि वा। (२) जब भाववाच्य में तव्य और अनीय होंगे तो इनमें नपुंसक० एकवचन ही रहेगा, कर्ता में तृतीया होगी। जैसे तेन हिसतव्यम्। तव्य और अनीय प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुं० में रामवत्, स्त्रीलिंग में रमावत् और नपुं० में गृहवत् होंगे।
- \* नियम १३६– 'तव्य' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम १३२। जैसे–– पठितव्यम्, लेखितव्यम्, कर्तव्यम्। रूप बनाने का सरल उपाय यह भी है कि तुम् के स्थान पर तव्य लगा दो।
- \* नियम १४०— 'अनीय' प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। ल्युद् (अन), अच् (अ), अप् (अ) में भी ये नियम लगेंगे। (१) साधारणतया धातुओं में कोई अन्तर नहीं होता। धातु मूलरूप में रहती है। बीच में इ नहीं लगता। गम् > गमनीयम्, हसनीयम्, जयनीयम्, चचनीयम्। पा > पानीयम्, दानीयम्, स्थानीयम् आदि। (२) धातु के अन्तिम और उपधा के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर् हो जाता है और अन्तिम ई, क, ऋ को भी क्रमशः ए, ओ, अर् होते हैं। जैसे—— जि > जयनीयम्, चयनीयम्, हवनीयम्, स्तवनीयम्, करणीयम्, हरणीयम्, स्मरणीयम्, लेखनीयम्, शोचनीयम्, कर्षणीयम्, हे अन्तिम ए और ऐ को आ होता है। गै > गानीयम्, आह्वे > आह्वानीयम्।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. मया पाठः पठनीयः पठितव्यो वा। २. मया अस्माभिः वा पाठौ पठनीयौ, पाठाः पठनीयाः च। ३. मया त्वया अस्माभिः वा कार्यं कर्तव्यं करणीयं वा, कार्याणि च करणीयानि। ४. त्वया हसनीयम्। ४. मया सिरत् योषिद् वा दर्शनीया, द्रष्टव्या वा। ६. शिष्यः गुरोः विभेति, विभेतु, अबिभेत्, विभोयात्, भेष्यति वा।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) (तव्यत्, अनीयर्) १. मुझे लेख लिखना चाहिए। २. मुझे हँसना चाहिये। ३. तुम्हें काम करना चाहिये। ४. मुझे पाठ स्मरण करना चाहिये। ५. तुम्हें गाना गाना चाहिये। ६. स्त्री को पढ़ना चाहिये, गाना गाना चाहिये, दान देना चाहिये और हवन करना चाहिये। ७. नदी में स्नान करना चाहिये। द. विद्युत् से डरना चाहिये।
- (ख) द्व. देवी की नाक, ओष्ठ, दाँत और अधर उसे अच्छे लगते हैं (रुच्)। १०. हृदय की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है। ११. हाथ दान से, जीभ सत्यभाषण से, बुद्धि सुविचार से, बाहु बल से, हृदय दया से और कण्ठ सुन्दर स्वर से शोभित होता है। १२. उन्नत कंधा, उन्नत वक्ष:स्थल, उन्नत ललाट और पृष्ट बाहु शोभित होते हैं। १३. इस पुरुष की नाभि, नाखून, उदर और शिर सुन्दर हैं।
- (ग) १४. पिता को नमस्कार। १५. बालक को स्वस्ति। १६. मैं इस कार्य के लिये समर्थ और पर्याप्त हूँ। १७. स्त्री को आभूषण अच्छा लगता है। १८. राम दुष्ट पर क्रोध, द्रोह, ईर्घ्या और असूया करता है। १६. सुख और शान्ति के लिए स्त्री को प्रसन्न रखो (प्रसादय)।
- (ध) २०. वह पिता से डरता है, डरे, डरा या डरेगा। २१. मैं सिंह से डरता हूँ, डरा या डरूँगा। २२. तू चोर से डरता है, डरा या डरेगा।

 ३. अशुद्ध वाक्य
 शुद्ध वाक्य
 नियम

 (१) अहं लेखं लेखनीयम्।
 मया लेखः लेखनीयः।
 १३८

 (२) विद्युता भेतव्यः।
 विद्युतः भेतव्यम्।
 १३८,४७

- ४. अभ्यास—(क) २ (क) को बहुवचन बनाओ।
- (ख) २ (घ) को बहुवचन बनाओ।
- (ग) भी धातु के दसों लकारों के रूप लिखो।
- (घ) सरित्, योषित्, विद्युत्, तडित् के पूरे रूप लिखो।
- (ङ) इन धातुओं के तव्यत् और अनीयर् लगाकर रूप बनाओ—कृ, पठ्, लिख्, गम्, ह, पा, दा, गै, जि, चि।
  - ( च ) चतुर्थी किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो।

शब्दकोष-६७५+२५=१०००)

अभ्यास ४०

(व्याकरण)

(क) वारि (जल), हस्तः (हाथ), अङ्गुष्ठः (अँगूठा), केशः (बाल), मलम् (शौच), मूत्रम् (लघुशंका), रक्तम् (खून), मांसम् (मांस), आननम् (मुँह), पृष्ठम् (पीठ), शिखा (चोटी), जङ्घा (जंघा), अङ्गुलिः (अँगुली), कटिः (कमर)। १४। (ख) आदा (लेना), प्रदा (देना), अभिधा (कहना), अपिधा (ढकना), विधा (करना), परिधा (पहनना), निधा (रखना), श्रद्धा (श्रद्धा करना)। ८। (घ) सुरिभः (सुगन्धित), शुचिः (स्वच्छ, पवित्र), मनोहारिन् (मनोहर)। ४।

सूचना -- सुरिभ, शुचि, मनोहारिन्, वारि के तुल्य। सं० में मनोहारिन् होगा।

### व्याकरण ( वारि, दा, धा, यत्, अच्, अप्, पंचमी )

- १. वारि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० २१)।
- २. दा, धा धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ३८-३८)।
- ३. अभ्यास १२ में दिये पंचमी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- चियम १४१ − (अचो यत्) 'चाहिए' या 'योग्य' अर्थ में आ, इ, ई, उ, ऊ अन्तवाली धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। यत् का 'य' शेष रहता है। यत् प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। लिंग, वचन आदि के लिए देखो नियम १३८, अर्थात् कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग, वचन, विभक्ति। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुं० एकवचन। मया, त्वया, अस्माभिः वा जलं पेयम्। पुस्तकानि देयानि। मया स्थेयम्। दानं देयम्।
- \* नियम १४२—( ईद्यति ) यत् ( य ) प्रत्यय लगाने पर ( १ ) आ को ए हो जाता है। दा > देयम्, गा > गेयम्, स्था > स्थेयम्, मा > मेयम्, पा > पेयम्, हा > हेयम्।( २ ) इ ई को ए हो जाता है। चि > चेयम्, जि > जयेम्, नी > नेयम्।( ३ ) उ, ऊ को ओ होकर अव् हो जाता है। श्रु > श्रव्यम्, हु > हव्यम्, भू > भव्यम्, सु > सव्यम्।
- \* नियम १४३ (१) ( पचाद्यच्) प्रायः पच् आदि सभी धातुओं से अच् प्रत्यय होता है। अच् का अ शेष रहता है। अच् प्रत्यय लगाने से संज्ञा शब्द बन जाते हैं। धातु को गुण होता है। पुंलिंग होता है। रामवत् रूप होंगे। पच् > पचः, दिव् > देवः, कृ > करः ( हाथ ), नद् > नदः ( बड़ी नदी ), चुर् > चोरः, युध् > योधः।(२)(एरच्) इ अन्तवाली धातुओं से अच्( अ) प्रत्यय होता है। गुण होकर अय् हो जायगा। चि > चयः। जि > जयः। नी > नयः। आश्रि > आश्रयः। इसी प्रकार प्रश्रयः, विनयः, प्रणयः।
- \* नियम १४४— (ऋदोरप्) उ, ऊ, या ऋ अन्तवाली धातुओं से अप्(अ) प्रत्यय होता है। गुण होता है। पुंलिंग होगा। क् > करः, ग् > गरः, यु > यवः, भू > भवः।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. मया त्वया अस्माभिः वा सुरिभ वारि पेयम्, दानं देयम्, गानं गेयम्, शत्रुः जेयः, यशः श्रव्यम्, कीर्तिः च श्रव्या। २. मया त्वया वा पुस्तकानि देयानि, पापानि दुःखानि च हेयानि। ३. तेन मया वा विद्या अध्येया, शिक्षा देया, कीर्तिः च गेया। ४. स धनं ददाति प्रददाति वा, विद्याम् आददाति च। ४. स शिष्येभ्यः धनं ददाति, ददातु, दद्यात्, अददात्, दास्यित वा। ६. स पुस्तकं दधाति, वाचम् अभिदधाति, कर्णौ अपिदधाति पिदधाति वा, कार्यं विदधाति, शुचि वस्त्रं परिदधाति, पुस्तकम् आसने निदधाति, धर्मे श्रद्दधाति च।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) (यत् प्रत्यय) १. मुझे स्वच्छ जल पीना चाहिए। २. तुम्हें दान देना चाहिए। ३. उसे यहाँ रहना चाहिए। (स्था)। ४. हम सबको गाना गाना चाहिए, शत्रु जीतना चाहिए, गुरु से विद्या पढ़नी चाहिए और पाप छोड़ने चाहिएँ।
- (ख) ५. अपने शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ रखो (स्थापि)। ६. अपने हाथ, पाँव, मुँह, बाल, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, उँगली, अँगूठा, नाखून, नाभि, पेट, कमर और जीभ को स्वच्छ और सुन्दर रखो। ७. शरीर में रक्त, मांस और अस्थियाँ होती हैं। ८. शिखा कल्याण और कीर्ति के लिए होती है।
- (ग) ६. वह गाँव से आता हुआ सुगन्धित फूल वृक्ष से तोड़ता है (आदा)। १०. वह स्वच्छ जल देता है (प्रदा)। ११. वह मनोहर वचन कहता है (अभिधा)। १२. वह स्वच्छ वस्त्र से नाक बन्द करता है (अपिधा)। १३. वह गाँव से आकर यहाँ काम करता है (विधा)। १४. वह स्वच्छ वस्त्रों को पहनता है (पिरिधा)। १४. वह पत्ते पर फूल रखता है (निधा)। १६. वह गुरु पर श्रद्धा करता है।
- (घ) १७. बालक चोर से डरता है। १८. योधा शत्रु से मित्र को बचाता है। १६. राम गुरु से विद्या पढ़ता है। २०. ज्ञान के बिना (ऋते) मुक्ति नहीं होती।
  - अशुद्धवाक्य शुद्धवाक्य नियम
     (१) अहं शुचि: जलं पेयम् मया शुचि जलं पेयम्। १४१,३३
     (२) चोरेण बिभेति। गुरुणा अधीते। चोराद् बिभेति। गुरो: अधीते। ४७,४८
  - ४. अभ्यास-( क ) २ (ग) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।
  - (ख) वारि, सुरिभ, शुचि के नुपं० के पूरे रूप लिखो।
  - (ग) दा, धा के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो।
  - (घ) इनके यत् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—दा, घा, गै, हा, स्था, चि, जि, नी, श्रु, हु, भू।
  - ( ङ) अच् प्रत्यय लगाकर रूप बंनाओ—जि, नी, श्रि, चि।
  - ( च ) अप् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ— क् , ग्, यु, भू, स्तु, पू, रु, हु।

शब्दकोष-१०००+२५=१०२५)

अभ्यास ४१

(व्याकरण)

(क) दिध (दही), अस्थि (हड्डी), अक्षि (आँख), अक्षाः (पासे, जुए की गिट्टियाँ),तरङ्गः (तरंग),पङ्कः (कीचड़),नाविकः (मल्लाह),धीवरः (धीवर,मछुआ), मत्स्यः (मछली), मकरः (मगर), कच्छपः (कछुआ), दर्दुरः (मेढक), तडागः (तालाब),कूपः (कुआँ),बिन्दुः (बूँद), नौका (नाव),तटम् (तट,किनारा), सैकतम् (नदी का रेतीला किनारा), जालम् (जाल), कमलम् (कमल)। २०। (ख) दिव् (१. जुआ खेलना, २. चमकना), सिव् (सीना), अस् (फेंकना), अध्यस् (अध्यास करना), निरस् (छोड़ना, निकालना)। ४।

सूचनाः—(क) दिध -अक्षि, दिधवत्। (ख) दिव् निरस्, दिव् के तुल्य।

# व्याकरण ( दिध, दिव्, घञ्, पंचमी )

- १. दिध शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २२)।
- २. दिव् धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० ४०)।
- ३. अभ्यास १३ में दिये पंचमी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- \* नियम १४५— ( भावे, अकर्तरि च कारके०) धातु के अर्थ में या कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घज् प्रत्यय होता है। घज् का 'अ' शेष रहता है। घजन्त शब्द पुंलिंग होता है। जैसे—— हस् > हासः ( हँसी ), पाकः ( पकना )। घजन्त के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे—— भोजनस्य पाकः, रामस्य हासः।

नियम १४६ - घञ् ( अ ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें-(१) धातु के अन्तिम इ, उ, ऋ को क्रमशः ऐ, औ, आर् वृद्धि हो जाती है और धातु की उपधा के अ, इ, उ, ऋ, को क्रमशः आ, ए, ओ, अर होते हैं। धातु के अन्तिम ई, ऊ, ऋ को भी क्रमशः ऐ, औ, आर् होते हैं। जैसे--पर् > पाठः, लिख् > लेखः, रुध् > रोधः, श्रि > श्रायः, भू > भावः। हस् > हास:। क् > कार:, प्रकार:, विकार:, उपकार:, अपकार:। हृ > हार:, प्रहारः, आहारः, संहारः, विहारः, उपहारः आदि। अध्यायः उपाध्यायः, संस्कारः।(२)(चजोः कु घिण्ण्यतोः) च् को क् और ज् को ग् हो जाता है। पच् > पाकः, शुच् > शोकः, भज् > भागः, यज् > यागः, भुज् > भोगः, कज् > रोगः। त्यज् > त्यागः। ( ३ ) इन धातुओं के ये रूप होते हैं:-- रञ्ज > रागः, अनुरागः, विरागः, उपरागः। मृज् > मार्गः, अपामार्गः। चि > कायः, निकाय:। नि + इ > न्याय:। हन् > घात:, आधात:, उपघात:। घञ् के कुछ अन्य रूप-- १. युज् > योगः, वियोगः, संयोगः, प्रयोगः, उपयोगः। २. चर् > चारः , आचारः , विचारः , प्रचारः , संचारः । ३. वद् > वादः , विवादः , आशीर्वादः, संवादः, प्रवादः, अपवादः, अनुवादः। ४. नम् > प्रणामः, परिणामः। ४. भुज् > भोगः, उपभोगः, संभोगः, आभोगः। ६. दिश् > देशः, विदेशः, उपदेशः, सन्देशः, निर्देशः, आदेशः, उद्देशः, प्रदेशः।

- १. उदाहरण-वाक्यः १. स शुचि दिध भक्षयित। २. दध्नः घृतं भवित। ३. सः अक्ष्णा पश्यित। ४. अस्थिषु त्वग् भवित। ४. सः अक्षैः दीव्यिति, दीव्यतु, अदीव्यत्, दीव्येत्, देविष्यिति वा। ६. स वस्त्राणि सीव्यति। ७. स शत्रौ इषुम् अस्यिति, शास्त्रम् अभ्यस्यिति, पापिनं निरस्यिति च।
- २. संस्कृत बनाओ: १. दही मधुर है। २. दही लाओ, दही से घी उत्पन्न होता है। ३. आँख से देखो। ४. आँख में अश्रु है। ५. वह आँख से काना है। ६. हड्डी पर मांस और त्वचा है। ७. इसकी हड्डियों में शक्ति है।
- (ख) द. नदी में मछिलयाँ, कछुए और मगर हैं। ६. नदी के तट पर रेत और कीचड़ है। १०. धीवर तालाब में जाल डालकर (प्रक्षिप्य) मछिलयाँ पकड़ता है (आदा)। ११. गंगा की तरंगें सुन्दर हैं। १२. कुएँ में मेढक रहते हैं। १३. जल की बूँदें गिर रही हैं। १४. नाविक नौका से नदी को पार कर रहा है (तृ)। १५. नदी के रेतीले भाग में छात्र खेल रहे हैं। १६. जल में कमल शोभित हो रहे हैं।
- (ग) १७. वह पासों से जुआ खेल रहा है। १८. तू जुआ खेलता है। १६. उसने जुआ खेला। २०. मैंने जुआ नहीं खेला। २१. तू जुआ न खेल। २२. वह जुआ नहीं खेलेगा। २३. वह वरु सीता है। २४. मैं बाण फेंकता हूँ। २४. वह धनुर्विद्या का अध्यास करता है (अध्यस्)। २६. वह शत्रु को नगर से निकालता है (निरस्)।
- (घ) २७. पाप से दु:ख होता है। २८. अधर्म से बचो (विरम्)। २६. वह पुत्र को पाप से "टाता है। ३०. राम के अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ आ रहा है। ३१. बल से बुद्धि श्रेष्ठ है (गरीयसी)। ३२. गुरु के पास से शिष्य आता है। ३३. वह धन से धान्य को बदलता है। ३४. चोर राजा से छिप रहा है।

| ३. अशुद्धवाक्य               | शुद्धवाक्य               | नियम    |
|------------------------------|--------------------------|---------|
| (१) दिधन:, अक्षिणा, अक्षिणि। | दध्न:, अक्ष्णा, अक्ष्णि। | शब्दरूप |
| (२) मति: बलेन गरीयसी।        | मतिरेव बलाद् गरीयसी।     | Y8      |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ग) को बहुवचन बनाओ। (ख) दिध, अस्थि, अक्षि के पूरे रूप लिखो। (ग) दिव्, सिव्, अस् के दसों लकारों में रूप लिखो। (घ) पंचमी किन स्थानों पर होती है, सादाहरण लिखो। (ङ) इन धातुओं के घव् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—पट, लिख, विकृ, आह, आधृ, भृ, पच्, शुच्, भज्, भुज, युज, रुज, त्यज, उपदिश, वस, हस, हन, वद, अधि + इ, प्रणम्।
- प्र. वाक्य बनाओ पाठः, प्रहारः, भागः, भोगः, संयोगः, त्यागः, आघातः, ऋते, त्रायते, निवारयति, जायते, प्रतियच्छति, अधीते, विरमति।

शब्दकोष-१०२५+२५=१०५०)

अभ्यास ४२

ु (व्याकरण) **उ** 

(क) मधु (१. शहद, २. मीठा), दारु (लकड़ी), जानु (घुटना), अम्बु (जल), वस्तु (वस्तु), वसु (धन), अश्रु (ऑसू), जतु (लाख), शमश्रु (दाढ़ी), त्रपु (राँगा), सानु (पर्वत की चोटी), तालु (तालु)। १२। (ख) नृत् (नाचना), व्यष् (बींधना मारना), पुष् (पुष्ट करना), शुष् (सूखना), तुष् (संतुष्ट होना), शिलष् (चिपकना, २. आलिंगन करना), तृष् (तृप्त होना), रञ्ज् (१. प्रसन्न होना, २. लगना), शुध् (शुद्ध होना)। ६। (ध) स्वादु (स्वादिष्ट), बहु (बहुत), होतृ (हवन करने वाला), रक्षितृ (रक्षाकर्ता)। ४।

सूचनाः—(क) मधु-तालु, मधुवत्। (ख) नृत्-शुध्, दिव् के तुल्य।

### व्याकरण ( मधु, नृत्, तृच्, षष्ठी )

- मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० २३)।
- २. नृत् धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० ४१)।
- ३. अध्यास १४ में दिए षष्ठी के नियमों का पुन: अध्यास करो।
- ४. कर्तृ शब्द नपुं० के प्रथमा, द्वितीया में ये रूप होंगे- शेष पुंलिंग कर्तृवत्।

कर्तृ कर्तृणी कर्तृणि प्र० संक्षिप्तरूप ऋ ऋणी ऋणि प्र० '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

- नियम १४७ ( ण्वुल्तृची ) धातु से 'वाला' ( कर्ता ) अर्थ में तृच् प्रत्यय होता है। तृच् का 'तृ' शेष रहता है। जैसे – कर्तृ ( करने वाला ), हर्तृ ( हरनेवाला )। इसी प्रकार संहर्ता, धर्ता, उपकर्ता आदि। विशेष्य के अनुसार इसके लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। पुंलिंग में इसके रूप कर्तृ शब्द ( शब्दरूप सं० ४ ) के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में अन्त में 'ई' लगाकर नदी के तुल्य। नपुं० में उपर्युक्त ढंग से रूप चलेंगे। प्रायः सभी धातुओं से तृच् प्रत्यय लगता है। तृच्-प्रत्ययान्त के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे – पुस्तकस्य कर्ता, हर्ता, धर्ता वा। धातु को गुण होता है।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. स्वादु मधु भक्षय। २. इदं दारु इहानय। ३. पर्वतस्य सानुनि सानौ वा वृक्षोऽस्ति। ४. ईश्वरः जगतः कर्ता, धर्ता, संहर्ता चास्ति। ५. ईश्वरस्य प्रकृतिः जगतः कर्त्री, धर्त्री, संहर्त्री चास्ति। ६. ब्रह्म जगतः कर्तृ, धर्तृ, संहर्तृ चास्ति। ७. कन्या नृत्यिति, नृत्यतु, अनृत्यत्, नृत्येत्, नर्तिष्यति वा। ८. नृपः शत्रुं शरैः विध्यति, पिता पुत्रं पुष्यति, रोगिणः शरीरं शुष्यति, मम मनः तुष्यति तृप्यति च, पत्नी पतिं शिलप्यति, मम मनः कार्ये रज्यति, मनः सत्येन शुध्यति च।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. स्वादिष्ट मधु खाओ। २. इस लकड़ी को यहाँ लाओ। ३. पृथ्वी पर घुटना रखो। ४. बहुत जल न पिओ। ४. उस वस्तु को उठाओ। ६. बहुत धन चाहो। ७. तुम्हारे आँसू गिर रहे हैं। ८. लाख यहाँ लाओ। ६. दाढ़ी स्वच्छ करो। १०. राँगा चिपकता है (शिलप्)। ११. पर्वत की चोटी पर चढ़ो। १२. तालु में बाण लगा (विद्धः)। (ख) १३. ईश्वर संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। १४. ब्रह्म सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। १४. ग्रन्थ का रचियता ग्रन्थ बनाता है (रच्)। १६. जेता शत्रुओं को जीतता है। १७. रक्षक रक्षा करता है। १८. धन का लेनेवाला धन लेता है। १६. धन का हर्ता धन चुराता है। २०. भर्ता पत्नी का पालन करता है। (ग) २१. नटी नाचती है। २२. कन्या नाची। २३. मोर नाचेगा। २४. भूपित मृग को बाणों विध्यता है। २४. माता पुत्र को पालती है। २६. वृक्ष सूख रहा है। २७. ब्राह्मण सुस्वादु भोजन से संतुष्ट होता है। २८. राम भरत का आलिंगन करते हैं। २६. मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता है। ३०. मेरा मन पढ़ने में लगता है (रञ्ज्)। (घ) ३१. लकड़ी के लिए पर्वत की चोटी पर जाता है। ३२. वालक माता का स्मरण करता है। ३३. कमल के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे भीरे हैं (भ्रमर)। ३४. कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं।

| ३. अशुद्ध वाक्य                        | शुद्ध वाक्य                  | नियम    |
|----------------------------------------|------------------------------|---------|
| (१) दारुम्, अम्बुम्, वस्तुम्, अश्रुम्। | दारु, अम्बु, वस्तु, अश्रूणि। | शब्दरूप |
| (२) बालक: मातरं स्मरति।                | बालकः मातुः स्मरति।          | ६२      |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ग) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।
- (ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो— मधु, दारु, वस्तु, वसु, स्वादु (नपुं०), बहु (नपुं०)।
- (ग) इन धातुओं के दसों लकारों में पूरे रूप लिखो—नृत, पुष, शुष, तुष, तृप्।
- (घ) इन धातुओं के तृच् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—कृ, ह, घृ, गम्, पठ्, जि, चि, हन्, मन्, पच्, पुज्, युज्, छिद्, भिद्, प्रच्छ, सृज्, गा, दा, सह, वह, दृश्।

शब्दकोष—१०५०+२५=१०७५)

अभ्यास ४३

(व्याकरण)

(क) पयस्(१. जल, २. दूध), यशस्(यश), वचस्(वचन), तपस्(तपस्या), शिरस्(शिर), वासस्(वस्त्र), सरस्(तालाख), नभस्(आकाश), अम्भस्(जल), सदस्(सभा), वक्षस्(छाती), स्रोतस्(स्रोत)। यानम्(सवारी), स्थानम्(स्थान), उपकरणम्(साथन), आवरणम्(आवरण, ढक्कन), संस्करणम्(१. शुद्धि, २. पुस्तकादि का संस्करण), प्रकरणम्(प्रकरण)। करणम्(करना), हरणम्(हरना), मरणम्(मरना), भजनम्(भजन करना), पानम्(पीना)। २३।(ख) नश्(नष्ट होना), मुद्द्(मोहित होना)। २।

सूचना—(क) पयस्—स्रोतस्, पयस् के तुल्य। (ख) नश्—मुह्, दिव् के तुल्य।

# व्याकरण (पयस्, नश्, ल्युट्, ण्वुल्, षष्ठी)

- 1. पयस् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द २४)।
- २. नश् धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ४२)।
- ३. अभ्यास १५ में दिए पष्ठी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- चियम १४६ (१) (ल्युट् च) भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट् (अन) प्रत्यय होता है। ल्युट् के यु को 'अन' हो जाता है। अनप्रत्ययान शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। धातु की गुण होता है। ल्युट् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए नियम १४० देखें। गम् > गमनम् (जाना)। इसी प्रकार पठनम् (पढ़ना), यजनम्, भजनम्।कृ>करणम्, हरणम्, भरणम्, मरणम्, रोदनम्, शोचनम्।(२) (करणाधिकरणयोशच) करण और अधिकरण अर्थ में भी ल्युट् (अन) होता है। यानम् (जिससे जाते हैं, सवारी), स्थानम् (जिस पर या जहाँ बैठते हैं), उपकरणम् (जिससे काम करते हैं, साधन), आवरणम् (जिससे ढकते हैं)।
- वियम १५० (ण्वुल्तृचौ) 'करने वाला' या 'वाला' अर्थ में ण्वुल् प्रत्यय होता है। ण्वुल् के वु को 'अक' हो जाता है। नियम १४६ (१) के तुल्य धातु को वृद्धि होगी। विशेष्य के अनुसार इसके लिंग होंगे। पुंलिंग में रामवत्, स्त्रीलिंग में 'इका' अन्त में होगा और रमावत् रूप होंगे। नपुं० में ज्ञानवत्। जैसे —कृ > कारकः (करनेवाला), कारिका, कारकम्। पाठकः, लेखकः, हारकः, संहारकः, धारकः, मारकः, उपकारकः, अपकारकः, सेवकः। (१) आकारान्त धातु में बीच में 'य्' लग जायगा। दा > दायकः, सुखदायकः। धा > धायकः, विधायकः। पा > पायकः। (१) इनके ये रूप होते हैं —हन् > घातकः, जन् > जनकः, शम् > शमकः, गम् > गमकः, नि + यम् > नियामकः, वध् > वधकः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. बालः पयः पिबति। २. जगत् नश्यति। ३. मूर्खस्य मनः मुद्धाति। ४. पिता पुत्रे स्निद्धाति। ४. पयसः पानं, वचसः कथनं, तपसः आचरणं, शिरसः प्रक्षालनम्, वाससः धारणम्, नभसः दर्शनम्, सदिस भाषणं, स्नोतिस स्नानं च कुरु। ६. ईश्वरः जगतः कारकः धारकः हारकश्चास्ति। ७. ईश्वरस्य प्रकृतिः जगतः कारिका, धारिका, हारिका चास्ति। ८. ब्रह्म जगतः कारकं, धारकं, हारकं चास्ति।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. जल पिओ। २. यश की इच्छा करो। ३. मधुर वचन बोलो। ४. तप करो। ४. अपना सिर उठाओ। ६. कपड़े पहनो। ७. तालाब में स्नान करो। ८. आकाश की ओर देखो। ६. सभा में शान्त बैठो। १०. दूध का पीना, वचन का कहना, तप का करना, शिर का धोना, वस्त्रों का पहनना, नभ का देखना, जल का लाना, वक्ष:स्थल का उठना (उत्थान) और म्रोत का बहना अच्छा है। ११. लेख का लिखना, पुस्तक का पढ़ना, भोजन का खाना, ईश्वर का स्मरण, कार्य का करना, धन का हरण, मनुष्य का मरना, बालक का उठना, कन्या का सोना और चोर का रात्रि में जागना, ये विविध कार्य हैं। १२. यश में रुचि, तालाब में नहाना और सभा में बैठना अच्छा है। १३. यान पर चढ़ो। १४. अपने स्थान पर बैठो। १४. भोजन के उपकरण लाओ। १६. शय्या पर आवरण डालो (स्थापय)।
- (ख) १७. ईश्वर संसार का कारक, धारक और हारक है। १८. नियति जगत् की कर्जी, धर्जी और हर्जी है। १८. रसोइया भोजन बनाता है। २०. रसक रसा करता है। २१. गायिका गाती है। २२. गाँव से दूर, राम के समीप, मनुष्य हैं। २३. राम के तुल्य श्याम है। २४. बालक का कुशल हो।
- (ग) २५. प्रलय में संसार नष्ट होता है। २६. वृक्ष नष्ट हुआ। २७. दुष्ट नष्ट हो। २८. मूर्ख मोहित होता है। २६. गुरु शिष्य पर स्नेह रखता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य                   | शुद्ध वाक्य               | नियम    |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|
| (१) पिबनम्, पश्यनम्, उत्तिष्ठनम्। | पानम्, दर्शनम्, उत्थानम्। | ያሄያ     |
| (२) यशम्, तपसम्। यशे, सरे।        | यशः, तपः। यशसि, सरसि।     | शब्दरूप |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ग) को लोट्, विधिलिङ् और लङ् में बदलो।
- (ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो—पयस्, यशस्, वचस्, तपस्, शिरस्, वासस्, सरस्, नभस्, सदस्।
- (ग) नश् और मुह् के दसों लकारों के रूप लिखो। (घ) इन घातुओं के ल्युट् और ण्वुल् प्रत्यय के रूप बनाओ— कृ, हृ, घृ, भृ, पठ्, लिख्, गम्, दृश्, पा, स्था, दा, या, स्ना, ज्ञा, शी, भज्, मुच, रुद्, रुह्, वद्, खन्। (ङ) षष्ठी किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो।

शब्दकोष-१०७५+२५=११००)

अभ्यास ४४

(व्याकरण)

(क) शर्मन् (सुख), वर्मन् (कवच), ब्रह्मन् (१. ब्रह्मा, २. वेद), वेश्मन् (घर), सदनम् (घर), पर्वन् (१. पर्व, त्यौहार, २. गाँठ), भस्मन् (भस्म, राख), जन्मन् (जन्म), लक्ष्मन् (चिह्न), वर्त्मन् (मार्ग), न्तर्मन् (चमड़ा)। बुधः (विद्वान्), आतपत्रम् (छाता)। १३। (ख) भ्रम् (धूमना), शम् (शान्त होना), दम् (१. दमन करना, २. संयम करना), क्लम् (थकना), हृष् (प्रसन्न होना), लुभ् (लोभ करना)। ६। (घ) प्रियः (प्रिय), कृशः (दुबला, पतला), सुकरः (सरल), दुष्करः (कठिन), सुलभः (सुलभ), दुर्लभः (दुर्लभ)। ६।

.सूचनाः---(क) शर्मन्-चर्मन्, शर्मन् के तुल्य। (ख) भ्रम्-लुभ्, दिव् के तुल्य।

# व्याकरण ( शर्मन्, भ्रम्, क, खल्, सप्तमी )

- १. शर्मन् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २५)।
- २. भ्रम् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० ४३)।
- ३. अभ्यास १६ में दिए सप्तमी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- नियम १४१ (१) (इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः) जिन धातुओं की उपधा में इ, उ या ऋ हो उनसे तथा ज्ञा, प्री, और कृ धातु से क प्रत्यय होता है। क प्रत्यय का 'अ' शेष रहता है। धातु को गुण नहीं होगा। धातु के अन्तिम 'आ' का लोप होता है। 'वाला' (कर्ता) अर्थ में क प्रत्यय होता है। जैसे बुध् > बुधः (जानने वाला, विद्वान्), लिख् > लिखः (लेखक), कृश् > कृशः (निर्बल), ज्ञा > जः (ज्ञाता), प्री > प्रियः (प्रिय), कृ > किरः (बखेरनेवाला)।(२)(आतश्चोपसर्गे) उपसर्ग पहले हो तो आकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है। आ का लोप हो जाएगा। जैसे प्र + ज्ञा > प्रज्ञः, प्राज्ञः, विज्ञः, ज्ञः, अभिज्ञः, आ + ह्वा = आह्वः, प्रह्वः।(३)(आतोऽनुपसर्गे कः, सुपि स्थः) उपसर्ग-भिन्न कोई शब्द पहले हो तो भी आकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है। आ का लोप हो जाएगा। जैसे सुख + दा > सुखदः, दुःखदः, त्रा > आतपत्रम्, गोत्रम्, पुत्रः। पा > द्विपः, गोपः, महीपः, पादपः। स्था > समस्थः, द्विष्ठः, आसनस्थः, वृक्षस्थः।
- नियम १४२ (ईषद्दुःसुषु०) ईषत्, दुः या सु पहले हो तो धातु से खल् (अ) प्रत्यय ही
  होता है, कठिन या सरल अर्थ में। धातु को गुण होगा। जैसे ईषत्करः,
  दुष्करः, सुकरः, दुर्लभः, सुलभः, दुर्गमः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः, दुःसहः,
  सुसहः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. प्रियाय प्राज्ञाय शर्म। २. वर्म धारय। ३. स्वकीये वेश्मिन सद्मिन वा निवसामि। ४. सतां वर्त्मना गच्छामि। ५. भस्मिन बालः पिततः। ६. मम पुत्रस्य जन्म रिववारेऽभवत्। ७. बुधः भ्राम्यित, पुत्रः शाम्यित, प्राज्ञः इन्द्रियाणि दाम्यित, पिथकः क्लाम्यित, सण्जनः हृष्यित, बालः मोदकाय लुभ्यित च। ८. दुःखं सुलभम्, सुखं तु दुर्लभम्।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. अपना कल्याण चाहो। २. सुलभ कवच पहनो। ३. ब्रह्म संसार को बनाता है। ४. घर में सुख से रहो। ४. रास्ते में मत खेलो। ६. सज्जनों के मार्ग पर चलो। ७. आज अमावस्या का पर्व है। ६. यित भस्म में रमता है। ६. तुम्हारा जन्म कब हुआ था? शत्रु के दु:सह बाणों का चिह्न मेरे शरीर पर है। ११. यित मृग के चर्म पर बैठता है। १२. मेरी धर्म में श्रद्धा है। १३. वसन्त में बहुत से फूल और फल होते हैं। १४. सायंकाल घूमने के लिए जाऊँगा। १४. कृश मनुष्य पर दया करो। १६. वर्षा में छाता वर्षा से बचाता है। १७. प्राञ्च सुकर और दुष्कर सभी कर्मों को करता है।
- (ख) १८. बुद्धिमान् लोग प्रियजनों के साथ घूमते हैं। १८. वह भ्रमण करता है। २०. तूने भ्रमण किया। २१. मैं भ्रमण करूँ। २२. वह शान्त होता है। २३. बुद्धिमान् इन्द्रियों का दमन करता है। २४. तू थूकता है। २४. मैं प्रसन्न होता हूँ। २६. मूर्ख लोभ करते हैं।

| ३. अशुद्ध वाक्य                       | शुद्ध वाक्य                                     | नियम          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| (१) शर्माणम्, वर्माणम्, वर्त्म्नि।    | शर्म, वर्म, वर्त्मनि।                           | शब्दरूप       |
| (२) वर्षायां आतपत्रं वर्षाया त्रायते। | वर्षासु आतपत्रं वर्षाभ्यः त्रायते।              | ४७, ८६        |
| (३) इन्द्रियाणां दाम्यति।             | इन्द्रियाणि दाम्यति।                            | 8             |
| ४. अभ्यास—(क) २ (ख) व                 | हो लोट्, लङ् और विधिलिङ् में बदलो               | ı             |
| (ख) इनके पूरे रूप लिखो—शर्म           | न्, वर्मन्, ब्रह्मन्, वर्त्मन्, जन्मन्, चर्मन्। |               |
| (ग) इन धातुओं के दसों लकारों          | में रूप लिखो—भ्रम्, शम्, दम्, हृष्, लुभ्।       |               |
| (घ) इन धातुओं के क प्रत्यय लग         | ााकर रूप बनाओ—लिख, बुध, कृश्, ज्ञा              | , प्री, कृ।   |
| ('ङ') इनके खल प्रत्यय लगाकर र         | ह्म बनाओ— सुगम्, दुर्गम्, दुष्कृ, सुकृ,         | सुजि, दुर्जि, |

४. वाक्य बनाओ-- शर्मणे, पर्वणि, जन्मना, भ्राम्यति, हृष्यति, सुकरः, दुर्लभः।

सुलभ्, दुर्लभ्।

शब्दकोष-११००+२५=११२५)

अभ्यास ४५

(व्याकरण)

(क) जगत्(संसार), वियत्(आकाश)। गतिः (गति), बुद्धिः (बुद्धि), धृतिः (धैर्य), कृतिः (कार्य), नितः (१. नमस्कार, २. झुकना), भूतिः (ऐश्वर्य), उक्तिः (कथन), इष्टिः (यज्ञ, २. इच्छित), वृत्तिः (१. व्यवहार, २. आजीविका), प्रवृत्तिः (१. झुकाव, २. लगना), मुक्तिः (मोक्ष), युक्तिः (युक्ति), संसृतिः (संसार)। १४। (ख) युध् (लड़ना), उद् + डी (उड़ना), दीप् (१. जलना, २. दीप्त होना), क्लिश् (दुःखित होना)। ४। (घ) पचत् (पकाता हुआ), पतत् (गिरता हुआ), पण्डितंमन्यः (अपने को पंडित मानने वाला), शाकाहारिन् (शाकाहारी), निरामिषभोजिन् (शाकाहारी), मांसाहारिन् (मांसाहारी)। ६।

सूचनाः—(क) जगत्-वियत्, जगत् के तुल्य। युध्-क्लिश्, युध् के तुल्य। व्याकरण ( जगत्, युध्, क्तिन्, अण्, णिनि, सप्तमी )

- १. जगत् शब्द के पूरे स्मरण करो। (देखो शब्द सं० २६)।
- २. युध् धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० सं० ४४)।
- ३. अभ्यास १७ में दिए सप्तमी के नियमों का पुन: अभ्यास करो।
- चियम १५३ (स्त्रियां क्तिन्) धातुओं से किन् प्रत्यय होता है। किन् का 'ति' शेष रहता है। 'ति' प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे कृ > कृतिः (करना), धृतिः, स्तुतिः, भूतिः। गुण या वृद्धि नहीं होगी। संप्रसारण होगा। 'ति' प्रत्यय लगाकर धातुओं से रूप बनाने के लिए नियम १३५ (१) से (६) देखें। (१) कृतिः, हृतिः, धृतिः, चितः, भूतिः। (२) स्थितः, मितिः, गितः, मितः, यितः, रितः, नितः, उक्तिः, सुप्तिः, इष्टिः। (३) पिक्तः, भुक्तिः, मुक्तिः। (४) गीतिः, पीतिः। (४) कीर्तिः, पूर्तिः। (६) कान्तिः, क्रान्तिः, श्रान्तिः, श्रान्तिः, श्रान्तिः।

नियम १५४— (कर्मण्यण्) कोई कर्मवाचक पद पहले हो तो धातु से अण् (अ)
 प्रत्यय होता है। धातु को वृद्धि होती है। जैसे — कुम्भं करोतीति-कुम्भकारः।
 भाष्यकारः, सूत्रधारः, तन्तुवायः।

■ नियम १४४ — (१) (निन्दग्रहि०) 'वाला' (कर्ता) अर्थ में धातु से णिनि (इन्) प्रत्यय होता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी। करिन् के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे — निवसतीति > निवासी, प्रवासी, स्था > स्थायी, कृ > उपकारी, अपकारी, अधिकारी। इसी प्रकार द्वेषी, अभिलाषी, संचारी। (२) (सुप्यजातौ०) कोई शब्द पहले हो तो धातु से णिनि (इन्) प्रत्यय होता है, स्वभाव अर्थ में। भुज् > उष्णभोजी (गर्म खाने के स्वभाववाला), आमिषभोजी, निरामिषभोजी, पिथ्यावादी, मनोहारी, अग्रयायी, अनुगामी, मित्रद्रोही, शाकाहारी, मांसाहारी। (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समझने अर्थ में णिनि (इन्) और खश् (अ) दोनों प्रत्यय होते हैं। शब्द के बाद म् भी लगता है। जैसे — पण्डितंमानी, पण्डितंमन्यः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. ब्रह्मणः जगत् उद्भवति, जगतः कर्ता ब्रह्म वा। २. वियति पक्षिणः उड्डीयन्ते। ३. पुष्पाणि पतिन्त सन्ति (गिर रहे हैं)। ४. ओदनं पचत् अस्ति (भात पक रहा है)। ४. योधः युध्यते, पक्षी उड्डीयते, उदडीयत वा, अग्निः दीप्यते, दुष्टः क्लिश्यते च।६. मम धर्मे बुद्धिः, कर्मणि च प्रवृत्तिः अस्ति। ७. स पण्डितंमन्यः पण्डितंमानी वा अस्ति। ८. अहं शाकाहारी निरामिषभोजी वा अस्म।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. जगत् सुन्दर है। २. जगत् में बहुत से मनुष्य मूर्ख और पापी हैं। ३. आकाश में बहुत से पक्षी हैं। ४. आकाश स्वच्छ है। ५. फल पक रहा है। ६. पत्ता गिर रहा है। ७. गुरु की गित, मनुष्य की मित, धीर की धृति, किव की कृति, भद्र की भूति, उदार की उक्ति, इष्ट की इष्टि, वीर की वृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति, योग की युक्ति और मुमुक्षु की मुक्ति सुखद हो। ८. संसृति में धर्म में प्रवृत्ति, विद्या में गिति, मुक्ति के विषय में मित और विपत्ति में धृति सब में नहीं होती। ६. पित पत्नी से स्नेह करता है। १०. छात्र छात्रा से स्नेह करता है। ११. गुरु के जाने पर शिष्य आया। १२. धर्मों में आर्यधर्म श्रेष्ठ है। १३. पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। १४. अर्जुन धनुविद्या में कुशल, पटु, निपुण और दक्ष है। १५. राजा शत्रुओं पर बाण फेंकता है।
- (ख) १६. वीर युद्ध करता है। १७. मैं युद्ध करता हूँ। १८. तूने युद्ध किया। १६. हंस आकाश में उड़ता है। २०. अग्नि दीप्त होती है। २१. मूर्ख दु:खित होता है।
- (ग) २२. वह अपने आपको पंडित समझता है। २३. मैं शाकाहारी हूँ। २४. वह मांसाहारी है।

 इ. अशुद्ध वाक्य
 शुद्ध वाक्य
 नियम

 (१) गुरो: गते सित।
 गुरौ गते सित।
 ७७, ३३

 (२) हंस: वियत उड्डयित।
 हंस: वियति उड्डीयते उड्डयते वा। शब्दरूप, धातुरूप

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट् और लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।
  (ख) इन शब्दों के रूप लिखो— जगत्, वियत् (नपुं०), पतत् (नपुं०)। मित, बुद्धि, धृति, कृति, उक्ति, वृत्ति।(ग) इन धातुओं के दसों लकारों में रूप लिखो— युध्, डी, दीप्, क्लिश्।
  (घ) इन धातुओं से किन् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—कृ, ह्, धृ, गा, गम्, रम्, नम्, स्था, पा, स्वप्, यज्, कम्, शम्। (ङ) सप्तमी किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो।
- ४. वाक्य बनाओ जगित, जगताम्, वियति, युक्तिः। युध्यते, योत्स्यते, उड्डीयते, उदडीयत, उड्डीयते, अदीप्यते, विलश्यते, क्लेशिष्यते।

शब्दकोय-११२४+२४=११५०)

अभ्यास ४६

(व्याकरण)

(क) नामन्(नाम), प्रेमन्(प्रेम), धामन्(धाम, घर), व्योमन्(आकाश), सामन् (सामवेद), हेमन्(सोना), दामन् (रस्सी), लोमन् (बाल)। दा (ख) जन् (पैदा होना), संपद्(होना, पूर्ण होना), उत्पद्(उत्पन्न होना), विद्(होना), मन् (मानना)। धा(ग) निर्विध्नम् (निर्विध्न), निष्कारणम् (बिना कारण के), यथाशक्ति (शक्तिभर), आवालवृद्धम् (बालक से वृद्ध तक)। धा(घ) यावत् (१. जितना, २. जब तक), तावत् (१. उतना, २. तब तक), कियत् (कितना), इयत् (इतना), अनुकूलः (अनुकूल), प्रतिकूलः (विपरीत), निर्द्वन्द्म् (निर्विध्न), निर्जनम् (जनरहित)। दा

सूचनाः — (क) नामन् —लोमन्, नामन् के तुल्य। (ख) जन् —मन्, युध् के तुल्य।

### व्याकरण ( नामन्, जन्, अव्ययीभाव समास )

- नामन् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द संख्या २७)।
- २. जन् धातु के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ४५)।
- नियम १५६ (समास) (१) दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति (कारक) नहीं रहती। समस्त (समासयुक्त) शब्द एक हो जाता है, अन्त में विभक्ति लगती है। समास को तोड़ने को 'विग्रह' कहते हैं। जैसे — राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद है। बीच के कारक षष्ठी का लोप हुआ है। (२) समास के छः भेद हैं — १. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय, ४. द्विगु, ५. बहुव्रीहि, ६. द्वन्द्व।

नियम १४७-( अव्ययीभाव ) ( अव्ययं विभक्तिसमीप० ) अव्ययीभाव समास की पहचान यह है कि इसमें पहला शब्द अव्यय ( उपसर्ग या निपात ) होगा। बाद का शब्द कोई संज्ञा-शब्द होगा। अव्ययीभाव समासवाले अकारान्त शब्द नपुं० एक० में ही रहते हैं, अन्य शब्द अव्यय होते हैं। अव्ययीभाव समास के समस्तपद और विग्रह पद में अन्तर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द आता है। १. सप्तमी के अर्थ में 'अधि'-हरी > अधिहरि। २. समीप अर्थ में 'उप'- कृष्णस्य समीपे > उपकृष्णम्। ऐसे ही उपकूलम्, उपगङ्गम्, उपयमुनम्। ३. अभाव अर्थं में 'निर्'-जनानामभावो > निर्जनम्। निर्विध्नम्, निर्द्वन्द्वम्। निर्मक्षिकम्। ४. पीछे अर्थ में अनु, रथस्य पश्चात् > अनुरथम्। अनुहरि। ५. प्रत्येक अर्थ में प्रति, गृहं गृहं प्रति > प्रतिगृहम्। ६. अनुसार अर्थ में 'यथा'-शक्तिमनतिक्रम्य > यथाशक्ति। यथेच्छम्, यथाकामम्। ७. साथ और सदृश अर्थ में सह को 'स'-सचक्रम्। ८. तक अर्थ में 'आ' - आसमुद्रम्।आवालवृद्धम्। ६. बाहर अर्थ में 'बहिः' - बहिर्वनम्, बहिर्ग्रामम्। १०. सभीप या ओर अर्थ में 'अनु'-अनुकूलम्। ११. विपरीत अर्थ मं 'प्रति'-प्रतिकृलम्। अपने रूढ़ अर्थ में अनुकल प्रतिकल विशेषण होते हैं।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. मम नाम देवदत्तोऽस्ति। २. गुरुः शिष्ये प्रेम करोति। ३. व्योम्नि पक्षिणः विद्यन्ते। ४. हेम्नः आभूषणं संपद्यते। ४. मातुः पुत्रः जायते, जायेत, अजायत, जिन्छ्यते, उत्पस्यते वा। ६. स आत्मानं प्राज्ञं मन्यते, अमन्यत, मंस्यते वा। ७. स यथाशिक्त साम अगायत्। ८. निष्कारणं प्रतिकूलं न आचर। ६. निर्जने निर्द्वन्दः निर्विष्नं तावत् पठ, यावत् इयत् कार्यं न संपद्यते। १०. यावन्तो जनाः ग्रामे सन्ति, तावन्तः सर्वेऽपि आबालवृद्धम् इयत्कालं यावत् सुखिनः सन्ति।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. तुम्हारा नाम क्या है? २. मेरा नाम कृष्ण है। ३. सज्जन सब पर प्रेम करता है। ४. प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। ४. मेरे घर में आबालवृद्ध सब यथाशिक्त कार्य करते हैं। ६. हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं, उतनी ही छात्राएँ हैं। ७. वहाँ कितने छात्र, कितनी छात्राएँ, कितने फल और कितनी पुस्तके हैं? ८. जितने फल और जितने फूल वहाँ हैं, उतने ही फल और फूल यहाँ भी हैं। ६. तब तक काम करो, जब तक गुरु जी न आवें। १०. उतने समय तक वहाँ मत रहो। ११. अकारण विवाद न करो। १२. निर्जन में भी अनुकूल और प्रतिकूल प्राणी मिल जाते हैं। १३. राम मेरे अनुकूल है। १४. रावण मेरे प्रतिकूल है। १४. आकाश में पक्षी हैं। १६. श्याम सामवेद का मन्त्र गाता है। १७. यह सोने का आभूषण है। १८. रस्पी लाओ। १६. बाल धोओ।
- (ख) २०. बच्चा पैदा होता है। २१. पुत्र पैदा हुआ। २२. विद्या से ज्ञान होता है (संपद्)। २३. वह वहाँ है। २४. अपने आपको कौन मूर्ख समझता है ?

| ₹.        | अशुद्ध वाक्य                 | शुद्ध वाक्य                      | नियम    |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| (१) प्रेम | ात् प्रेम: जायते।            | प्रेम्णः प्रेम जायते।            | शब्दरूप |
| (२) याव   | गन् छात्रा: तावन्त: बालिका:। | यावन्तः छात्राः, तावत्यः बालिकाः | 11      |
| (३) अनु   | कूलं प्रतिकूलं प्राणिनः।     | अनुकूलाः प्रतिकूलाः प्राणिनः।    | 33      |

- ४. अभ्यासः—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, और विधिलिङ् में बदलो। (ख) इन शब्दों के रूप लिखो:—नामन्, प्रेमन्, व्योमन्, हेमन्। (ग) इन धातुओं के दसों लकारों में रूप लिखो:—जन्, संपद्, विद्, मन्। (ध) समास किसे कहते हैं? कितने समास हैं? नाम लिखो। (ङ) अव्ययीभाव समास की पहचान सोदाहरण लिखो।
- थू. समास करोः कृष्णस्य समीपे। जनानाम् अभावः। रथस्य पश्चात्। द्वारं प्रति। शक्तिम् अनितक्रम्य। चक्रेण सहितम्। गङ्गायाः समीपम्।

शब्दकोष--११५०+२५=११७५)

अभ्यास ४७

(व्याकरण)

(क) मनस् (मन), चेतस् (चित्त), तमस् (अन्धकार), उरस् (छाती), तेजस् (तेज), रजस् (१. थूल, २. रजोगुण), वयस् (आयु), रक्षस् (राक्षस), ओजस् (तेज), छन्दस् (चेद के छन्द), रहस् (एकान्त), एनस् (पाप), अंहस् (पाप)। हविष् (हिव), सिर्पष् (धी), ज्योतिष् (१. ज्योति, २. तारे), रोचिष् (तेज), धनुष् (धनुष), चक्षुष् (आँख)। राजपुरुषः (राजकर्मचारी), सोमः (१. चन्द्रमा, २. सोमरस), मूर्तिपूजा (मूर्तिपूजा)। २२। (ख) सु (१. नहाना, २. नहवाना, ३. रस निकालना)। १। (ध) ईश्वरभक्तः (ईश्वर का भक्त), विद्याहीनः (मूर्ख)। २।

सूचनाः—(क) मनस्—अहंस्, मनस् के तुल्य। हविष्—रोचिष्, हविष् के तुल्य।

# व्याकरण ( मनस्, हविष्, सु, तत्पुरुष )

- मनस् और हविष् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द २८ क, ख)।
- २. सु धातु के दसों लकारों में रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ४६)।
- 🕶 नियम १५८- ( तत्पुरुष ) तत्पुरुष समास उसे कहते हें, जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के मिलने से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जायगा। जिस विभक्ति का लोप होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जायगा। जैसे-- द्वितीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास आदि। ( उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः ) इसमें बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है। जैसे—(१) द्वितीया—कृष्णम् आश्रितः-कृष्णाश्रितः। दुःखमतीतः— दुःखातीतः। भयं प्राप्तः-भयप्राप्तः। (२) तृतीया-वाणेन आहतः-बाणाहतः। खड्गेन हतः —खड्गहतः। नखैः भिन्नः —नखभिन्नः। हरिणा त्रातः —हरित्रातः । विद्यया हीनः —विद्याहीनः । ज्ञानेन शुन्यः —ज्ञानशुन्यः । मात्रा सदृशः -- मातृसदृशः। पित्रा तुल्यः -- पितृतुल्यः। एकेन ऊनम् --एकोनम् आदि। (३) चतुर्थी— यूपाय दारु— यूपदारु। गवे हितम्— गोहितम्। भूताय बलिः—भूतबलिः। द्विजाय इदम्—द्विजार्थम्। स्नानाय इदम्—स्नानार्थम्।भोजनार्थम्।(४) पंचमी—चोराद् भयम्—चोरभयम्। पापाद् मुक्तः — पापमुक्तः। प्रासादात् पतितः — प्रासादपतितः। वृक्षपतितः, अश्वपतितः, रोगमुक्तः, शत्रुभयम्, राजभयम्।( ५ ) षष्ठी—राज्ञः पुरुषः-राजपुरुषः। ईश्वरस्य भक्तः— ईश्वरभक्तः। शिवभक्तः, विष्णुभक्तः, देवालयः, देवमन्दिरम्। ( ६ ) सप्तमी—शास्त्रे निपुणः—शास्त्रनिपुणः। विद्यानिपुणः, युद्धनिपुणः। जले लीनः— जललीनः। जलमग्नः। कार्ये चतुरः—कार्यचतुरः। कार्यदक्षः।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. मनसि ईश्वरं चिन्तय। २. चेतसा रहसि अपि अंहांसि एनांसि वा न कुरु। ३. रक्षांसि तमसि विचरन्ति। ४. नभसि रविः तेजोभिः ज्योतिर्भिः च प्रकाशते। ५. यौवने छन्दांसि पठ, हविः अग्रौ जुहुधि, वाल्ये च वयसि सर्पिः भक्षय। ६. शिवभक्तः राजपुरुषः मूर्तिपूजां करोति। ७. रामः यज्ञार्थं सोमं सोमस्य रसं वा सुनाति, सुनोतु, असुनोत्,सुनुयात्, सोध्यति वा। ८. कृष्णः प्रातः सुनुते, सुनुताम्, असुनुत, सुन्वीत, सोष्यते वा।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. मन सत्य से शुद्ध होता है। २. चित्त में ईश्वर का ध्यान करो। ३. रात्र में अन्यकार सर्वत्र फैल जाता है। ४. हृदय में पाप न रखो। धूल में बालक खेलते हैं। ६. तुम्हारी आयु क्या है? ७. राक्षस अँधेरे में घूमते हैं। ८. ब्रह्मचारी का ओज, सूर्य का तेज, चन्द्रमा की ज्योति और वीर का तेज (रोचिष्), शोभित हो रहा है। ६. वेद के छन्दों को प्रतिदिन पढ़ो, अग्नि में हिव और घी डालो। १०. ईश्वरभक्त पापों से डरता है। ११. एकान्त में भी पाप न करो। १२. विद्या से हीन मनुष्य पाप से युक्त होता है (युज्)। १३. दोनों आँखों से देखो। १४. राजपुरुष धनुष उठाता है और राक्षसों को मारता है (हन्)। १५. विष्णु का भक्त मूर्तिपूजा करता है।

(ख) १६. वह रस निकालता है। १७. तू सोम का रस निकाल। १८. मैं रस निकालूँ। १६. वह रस निकालेगा। २०. वह प्रात: सोमरस निकाले (सु)।

| ३. अशुद्ध वाक्य                    | शुद्ध वाक्य                   | नियम        |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| (१) मनः सत्यात् शुध्यति।           | मन: सत्येन शुध्यति।           | २४          |
| (२) मने चेते वा ईश्वरस्य चिन्तयति। | मनसि चेतसि वा ईश्वरं चिन्तयति | । शब्द०, १३ |
| (३) रक्षसाः, छन्दसाः, एनसाः।       | रक्षांसि, छन्दांसि, एनांसि।   | शब्दरूप     |

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लट्, लोट्, लङ् और विधिलिङ् में बदलो।(ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो— मनस्, तेजस्, नभस्, उरस्, छन्दस्, हिवष्, ज्योतिष्, धनुष्, चक्षुष्। (ग) सु धातु के दोनों पदों में दसों लकारों में रूप लिखो। (घ) तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, सोदाहरण लिखो।

प्. समास करो— राज्ञः पुरुषः। ईश्वरस्य भक्तः। विद्यायाः आलयः। भयं प्राप्तः। ज्ञानेन
 शून्यः। विद्यया हीनः। एकेन ऊनम्। द्विजाय इदम्। रोगात् मुक्तः। विद्यायां निपुणः।

६. विग्रह करो--राजपुरुषः। दुःखातीतः। खड्गहतः। पितृतुल्यः। भूतबलिः। वृक्षपिततः। युद्धनिपुणः। जलमग्नः। शब्दकोष-१९७४+२४=१२००)

अभ्यास ४८

(व्याकरण)

(क) स्वर्णकारः (सुनार), लौहकारः (लोहार), चर्मकारः (चमार), घटः (घड़ा), कुम्भकारः (कुम्हार), मालाकारः (माली), कर्णधारः (मल्लाह), चित्रकारः (चित्रकार), तैलिकः (तेली), महत्तरः (मेहतर), रजकः (धोबी), तन्तुवायः (जुलाहा), भारवाहः (मजदूर), शिल्पिन् (कारीगर), स्वर्णम् (सोना), लौहम् (लोहा), चक्रम् (१. चक्र, २. चाक), चित्रम् (चित्र), तैलम् (तेल), पादत्राणम् (१. जूता, २. चप्पल), संमार्जनी (झाडू)। २१। (ख) आप् (पाना), प्राप् (पाना), समाप् (१. पाना, २. समाप्त करना), व्याप् (व्याप्त होना)। ४।

### व्याकरण ( आप्, कर्मधारय, द्विगु समास )

- आप् घातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो घातु० ४७)।
- नियम १४६ (तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः) विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण शब्द पहले रहेगा, विशेष्य बाद में। कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति रहती है। जैसे—नीलं कमलम्—नीलकमलम्। नीलम् उत्पलम्—नीलोत्पलम्। कृष्णः सर्पः कृष्णसर्पः। महान् चासौ देवः— महादेवः। महान् चासौ आत्मा— महात्मा। (१) एव (ही) के अर्थ में मुखमेव कमलम्— मुखकमलम्। चरणः एव कमलम्—चरणकमलम्। इसी प्रकार मुखचन्द्रः, करकमलम्, पादपद्मम्, नयनकमलम्। (१) सुन्दर के अर्थ में 'सु' और कृत्सित के अर्थ में 'कु' लगता है। सुन्दरः पुरुषः—सुपुरुषः। कुत्सितः पुरुषः— कुपुरुषः। कुपुत्रः, कुनारी, कुदेशः। (३) इव (तरह) के अर्थ में घन इव श्यामः— घनश्यामः। पुरुषः व्याघ्र इव पुरुषव्याघः। नरसिंहः, नृसिंहः। चन्द्रसदृशं मुखम्— चन्द्रमुखम्। चन्द्रमुखी।
- वियम १६०—(संख्यापूर्वो द्विगुः) कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्या वाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। अधिकतर यह समाहार (एकत्र या समूह) अर्थ में होता है। जैसे—त्रयाणां लोकानां समाहारः—त्रिलोकम् (तीनों लोकों का समूह)। इसी प्रकार त्रिभुवनम्। चतुणाँ युगानां समाहारः— चतुर्युगम्। पञ्चानां पात्राणां समाहारः— विद्यात्रम्। समाहार अर्थ में समास में एकवचन ही रहता है, अन्य वचन नहीं। समास होने पर ये नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे—त्रिलोकम्, त्रिलोकी, चतुर्युगम्, चतुर्युगी, शतानाम् अब्दानां समाहारः—शताब्दी, दशवर्षम्, दशाब्दी।

१. उदाहरण-वाक्यः— १. स्वर्णकारः स्वर्णेन आभूषणानि रचयित। २. लौहकारः लौहेन पात्राणि रचयित। ३. चर्मकारः चर्मणा पादत्राणं (जूता), कुम्भकारः घटं, मालाकारः मालां, चित्रकारः चित्रं, महत्तरः संमार्जन्या स्वच्छतां, तन्तुवायः वस्त्रं, शिल्पी खट्वाम् (खाट), रजकः वस्त्राणां स्वच्छतां च करोति। ४. नरः घर्मेण यशः आप्नोति, आप्नोतु, आप्नोत्, आप्नुयात्, आप्यति व। ४. प्राज्ञः सत्येन सुखं प्राप्नोति। ६. छात्रः कार्यं समाप्नोति, फलं च समाप्नोति। ७. ईश्वरः त्रिलोकं व्याप्नोति।

२. संस्कृत बनाओ:—(क) १. सुनार सोने से सुन्दर और बहुमूल्य आभूषण बनाता है। २. लोहार लोहे को पीटता है (ताडयित)। ३. चमार चमड़े से जूता बनाता है। ४. कुम्हार चाक पर मिट्टी से (मृत्तिका) घड़ा बनाता है। ४. माली फूलों से माला बनाता है। ६. कर्णधार नौका को नदी के पार ले जाता है। ७. चित्रकार एक नारी का सुन्दर चित्र बनाता है। ६. तेली तिलों से तेल निकाल रहा है (निष्कासयित)। ६. घोबी वस्त्रों को घोता है (प्रक्षालयित)। १०. जुलाहा वस्त्रों को बुनता है। ११. भारवाहक भार को ढोता है (नी, वह)। १२. महादेव काले साँप को धारण करते हैं। १३. तालाब में नीलकमल खिल रहे हैं। १४. संसार में सुपुरुष न्यून और कुपुरुष अधिक हैं। १४. नारी के मुखकमल को देखो।

(ख) १६. वह धन पाता है। १७. मैं यश पाता हूँ। १८. तू पुस्तक पाता है। १६. वह विद्या पावे। २०. मैं धन पाऊँ। २१. तू सुख पा। २२. वह शान्ति पाएगा। २३. मैं ज्ञान पाऊँगा। २४. तूने यश पाया। २४. मैंने सुख पाया। २६. मैं कार्य को समाप्त करता हूँ। २७. ईश्वर त्रिलोक, त्रिभुवन और चतुर्युगों में व्याप्त है।

| ₹. : | अशुद्ध वाक्य                          | शुद्ध वाक्य                     | नियम |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|
|      | अप्राप्नोः, अप्राप्तवम्।              | प्राप्नोः, प्राप्नवम्।          | 32   |
| (२)1 | त्रिलोकेषु, त्रिभुवनेषु, चतुर्युगेषु। | त्रिलोके, त्रिभुवने, चतुर्युगे। | १६०  |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।
- (ख) आप्, प्राप्, समाप् के परस्मैपद के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो।
- (ग) कर्मधारय और द्विगु समास किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखो।
- ४. समास करो: नीलं कमलम्। महान् चासौ देव:। धीर: पुरुष:। घन इव श्याम:। पाद: एव पद्मम्। कुत्सित: पुरुष:। त्रयाणां लोकानां समाहार:। शतानाम् अब्दानां समाहार:।
- ६. विग्रह बताओः कृष्णसर्पः, करकमलम्, नीलोत्पलम्, सुपुरुषः, पुरुषव्याघः, चन्द्रमुखम्। त्रिभुवनम्, पञ्चपात्रम्, चतुर्युगी, पञ्चयोजनम्।

शब्दकोष-१२००+२५=१२२५)

अभ्यास ४६

(व्याकरण)

(ख) नापितः (नाई), तक्षकः (बढ़ई), क्षुरः (उस्तरा), सौचिकः (दर्जी), रञ्जकः (रंगरेज), व्याधः (शिकारी), प्रतिहारः (द्वारपाल), कहारः (कहार), वधकः (कसाई), वामनः (बौना), वञ्चकः (ठग), ऐन्द्रजालिकः (मदारी), सुधाजीविन् (पुताई करने वाला), द्वारम् (द्वार), सौधम् (महल), सुधा (१. अमृत, २. सफेदी), सूचिका (सूई), खद्वा (खाट), आसन्दिका (कुर्सी)। पीताम्बरः (कृष्ण)। १६। (ख) शक् (सकना), श्रु (सुनना), वप् (१. बोना, २. काटना)। ३। (ग) सविनयम् (सविनय), सादरम् (सादर)। २। (घ) तुन्दिलः (पेटू)। १।

# व्याकरण ( शक् धातु, बहुव्रीहि समास )

- १. शक् (पर०) धातु के दसों लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ४८)।
- \* नियम १६१ –( अनेकमन्यपदार्थे ) ( अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहि: ) जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होने पर समासयुक्त पद स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। बहुवीहि की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले। बहुव्रीहि के साधारणतया तीन भेद होते हैं—(१) समानाधिकरण, (२) सहार्थक, (३) व्यधिकरण।(१) समानाधिकरण—दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही रहती है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म, करण आदि कोई भी हो सकता है। जैसे—( क ) कर्म—प्राप्तम् उदकं यं सः = प्राप्तोदकः।( ख ) करण—हताः शत्रवः येन सः = हतशत्रुः ( राजा )। इसी प्रकार उत्तीर्णपरीक्षः ( छात्रः ), कृतकृत्यः ( मनुष्यः )। ( ग ) संप्रदान—दत्तं भोजनं यस्मै सः दत्तभोजनः (भिक्षुकः)। (घ) अपादान—पतितं पर्णं यस्मात् सः = पतितपर्णः ( वृक्षः )। ( ङ) सम्बन्ध-पीतम् अम्बरं यस्य सः = पीताम्बरः ( कृष्णः )। इसी प्रकार दशाननः ( रावण ), चतुराननः ( ब्रह्मा ), चतुर्मुखः, पद्मयोनि:। ( च ) अधिकरण—वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः = वीरपुरुषः ग्रामः।( २)( तेन सहेति तुल्ययोगे) साथ अर्थ में बहुव्रीहि। जैसे —पुत्रेण सहित: —सपुत्र: ( पुत्र के साथ )। इसी प्रकार सानुज:, साग्रज:, सबान्धव:, सविनयम्, सादरम्, सानुरोधम्। सह या सहित के अर्थ में स पहले लगेगा। (३) व्यधिकरण—दोनों पदों में भिन्न विभक्ति होने पर भी बहुन्नीहि। जैसे—धनुः पाणौ यस्य सः—धनुष्पाणिः।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. नापितः क्षुरेण केशान् वपित। २. तक्षकः खट्वाम् आसिन्दकां च रचयित। ३. सौचिकः सूचिकया वस्त्राणि सीव्यित। ४. रखकः वस्त्राणि रक्षयित (रँगता है)। ४. घनुष्पाणिः व्याधः मृगान् हन्ति। ६. प्रतिहारः सौधस्य द्वारं रक्षिति। ७. वधकः पशून् हन्ति। ८. सुधाजीवी सुधाभिः सौधं लिम्पित (पोतता है)। ६. रामः कार्यं कर्तुं शक्नोति, शक्नोतु, शक्नुयात्, अशक्नोत्, शक्ष्यित वा। १०. कृष्णः पितुः कथनं शृणोति, शृणोतु, शृणुयात्, अशृणोत्, श्रोष्यित वा।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. नाई उस्तरे से मनुष्य के बाल काटता है। २. बढ़ई एक खाट और तीन कुर्सियाँ बनाता है। ३. दर्जी सूई से चार वस्त्रों को सीता है। ४. रँगरेज इन सब वस्त्रों को रँगता है। ४. शिकारी बाण से व्याघ्र को मारता है। ६. द्वारपाल राजा के महल के द्वार की रक्षा करता है। ७. कहार घड़े से पानी भरता है। (ह)। ८. कसाई पशुओं को मारता है। ६. बौना व्यक्ति हँस रहा है। १०. ठग सज्जन को ठगता है (वश्चयित)। ११. पेटू अधिक भोजन करता है। १२. मदारी अपना जादू (इन्द्रजालम्) दिखाता है। १३. पुताई करनेवाला सफेदी से मेरे मकान को पोतता है। १४. मैं पीताम्बर कृष्ण और चतुरानन को सादर सविनय प्रणाम करता हूँ। १५. सं अपने बड़े भाई, छोटे भाई और पुत्रों के साथ इस नगर में रहता हूँ। १६. सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राम धनुष्पाणि वन में घूमते हैं।
- (ख) १७. वह कार्य कर सकता है। १८. मैं पढ़ सकता हूँ। १६. वह उठ सकेगा। २०. तू लिख सका। २१. वह सुनता है। २२. मैं सुनूँ। २३. तू सुन। २४. वह सुनेगा। २४. मैंने कुछ नहीं सुना।

| ३. अशुद्ध वाक्य        | शुद्ध वाक्य            | नियम |
|------------------------|------------------------|------|
| (१) अहं पाठं शक्नोमि।  | अहं पठितुं शक्नोमि।    | 939  |
| (२) स उत्थानं शक्नोति। | स उत्थातुं शक्ष्यति।   | 131  |
| (३) त्वं लेखं शक्नोषि। | त्वं लेखितुम् अशक्नो:। | 131  |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।(ख) शक् और श्रु धातु के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो। (ग) बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखो।
- थू. समास करोः पीतम् अम्बरं यस्य सः। दश आननानि यस्य सः। बान्धवैः सिहतः। सत्ये निष्ठा यस्य सः। पतितं पुष्पं यस्मात् सः। विनयेन सिहतम्।
- ६. विग्रह बताओ: चतुराननः, पद्मयोनिः, चतुर्मुखः, दत्तभोजनः। सविनयम्, सादरम्, सानुजः, साग्रजः, धर्मनिष्ठः, ज्ञाननिष्ठः, सत्यव्रतः।

शब्दकोष-१२२४+२४=१२४०) अभ्यास ५०

(व्याकरण)

(क) अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः (छोटा भाई), पितामहः (दादा), मातामहः (नाना), प्रपितामहः (परदादा), पितृव्यः (चाचा), मातुलः (मामा), पौतः (पोता), प्रपौतः (परपोता), श्वशुरः (ससुर), श्यालः (साला), देवरः (देवर)। भगिनी (बहन), स्वस् (बहन)। १४। (ख) मृ (मरना), नुद् (प्रेरणा देना), उपदिश् (उपदेश देना), आदिश् (आज्ञा देना), संदिश् (संदेश देना), क्षिप् (फेंकना), कृ (फेलाना), उद्गृ (१. उगलना, २. बोलना), निग् (निगलना), सृज् (बनाना), विसृज् (छोड़ना)। ११। सूचना—(क) नुद्—सृज्, तुद् के तुल्य।

### व्याकरण ( मृ धातु, द्वन्द्व समास )

- १. मृ (आ०) धातु के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ५४)।
- २. अग्रज आदि के स्त्रीलिंग-बोधक शब्द ये होते हैं—कहीं पर अन्त में आ लगेगा, कहीं पर 'ई'। अग्रजा (बड़ी बहिन), अनुजा (छोटी बहिन), पितामही (दादी), मातामही (नानी), प्रपितामही (परदादी), पितृव्या (चाची), मातुलांनी (मामी), पौत्री (पोती), प्रपौत्री (परपोती), श्वश्रू: (सास), श्याली (साली)।
- नियम १६२- (चार्थे द्वन्द्वः ) (उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः ), जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च ( और ) का अर्थ छिपा हुआ हो तो वह 'द्वन्द्व' समास होता है। द्वन्द्व समास के दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है। द्वन्द्व समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में 'और' अर्थ निकले। द्वन्द्व समास साधारणतया तीन प्रकार का होता है -- १. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकशेष। (१) इतरेतर—जहाँ पर बीच में 'और' का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में बचन होता है, अर्थात् दो वस्त्एँ हों तो द्विवचन और बहुत हों तो बहुवचन। प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगता है। जैसे-रामश्च कृष्णश्च -रामकृष्णो (राम और कृष्ण )। इसी प्रकार सीतारामौ, उमाशंकरौ, रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ। पत्रं च पुष्पं च फलं च- पत्रपुष्पफलानि।(२) समाहार—जहाँ पर कई शब्दों के समाहार (समूह, एकत्रस्थित) का बोध होता है। समाहार द्वन्द्व में समस्तपद के अन्त में प्रायः नपुंसक लिंग एकवचन होता है। जैसे —हस्तौ च पादौ च-हस्तपादम् ( हाथ और पैर )। दिध च घृतं च तयोः समाहारः-द्धिघृतम् (दही, घी)। इसी प्रकार गोमहिषम्, ब्रीहियवम्, शीतोळाम्। (३) एकशेष—जहाँ समान आकारवाले पदों में से एक बचा रहे और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन हो। ौसे --- वृक्षश्च वृक्षश्च-वृक्षौ। माता च पिता च- पितरौ।

- १. उदाहरण-वाक्यः १. अद्यत्वे मम गृहेऽहं, ममाप्रजोऽनुजश्च, पितरौ, पितामहः, पितामहो, तिस्रो भिगन्यश्च सन्ति। २. अत्र रामकृष्णयोः चित्रे वर्तेते। ३. पत्रपुष्फलानि उद्याने सन्ति। ४. दिधघृतं प्रतिदिनं भोजनीयम्। ४. शीतोष्णं सदा सोढव्यम्। ६. सर्वदा पितरौ पूजनीयौ। ७. दुष्टः रोगेण प्रियते, प्रियताम्, अग्नियत, प्रियेत, मरिष्यति वा। ६. गुरुः शिष्यं धर्ममुपदिशति, कार्यं कर्तुम् आदिशति च। ६. रामो वचनम् उद्गिरति, भोजनं च निगिरति। १०. ईशः सृष्टिं सृजति, पापानि विसृजति च।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. राम के माता-पिता, भाई और बहनें यहाँ रहते हैं। २. मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई तथा बड़ा बहन और छोटो बहन विद्यालय में पढ़ते हैं। ३. मेरे दादा और दादी वृद्ध हैं। ४. मेरे मामा, मामी, नाना और नानी प्रयाग में रहते हैं। ४. मेरी पत्नी, मेरे साले, साली, ससुर और सास काशी में रहते हैं। ६. मेरे पुत्र, पुत्रियाँ, पौत्र, पौत्रियाँ, प्रपौत्र और प्रपौत्रियाँ तथा जामाता और नाती विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। ७. मेरे चाचा और चाची पटना (पाटलिपुत्र) में रहते हैं। ८. रमा के देवर व्यापार करते हैं। ६. राम-लक्ष्मण आते हैं। १०. सीता-राम हँसते हैं। ११. भीम-अर्जुन युद्ध में जाते हैं। १२. फल-फूल लाओ। १३. दही-घी खाओ। १४. गाय-भैंस पालो। १४. धान-जौ बोओ। १६. सर्दी-गर्मी सहो।
- (ख) १७. चोर मरता है। १८. पापी मरा। १६. दुर्जन मरेगा। २०. पिता पुत्र को पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आदेश देता है और संदेश देता है। २१. गुरु शिष्य को अहिंसा का उपदेश देता है। २२. राम बाण फेंकता है। २३. बालक धूल फैलाता है। २४. बालक भोजन उगलता है। २४. जादूगर पत्थर निगलता है। २६. कि काव्य बनाता है। २७. वह घर छोड़ता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य                | शुद्ध वाक्य                 | नियम    |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| (१) पितरः, दिधघृतानि, गोमहिषौ। | पितरौ, दिधघृतम्, गोमहिषम्।  | १६२     |
| (२) मरति, अमरत्, मरिष्यते।     | म्रियते, अम्रियत, मरिष्यति। | धातुरूप |

- ४. अभ्यास—(कं) २ (ख) को लोट, लङ् और विधिलिङ् में बदलो।(ख) मृ धातु के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो।(ग) द्वन्द्व समास किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखो।
- प्र. समास करो: रामश्च कृष्णश्च। हरिश्च हरश्च। भीमश्च अर्जुनश्च। पुष्पाणि च फलानि च। हस्तौ च पादौ च। दिध च घृतं च। माता च पिता च।
  - ६. विग्रह बताओ: पितरौ, गोमहिषम्, शीतोष्णम्, रामलक्ष्मणौ।

शब्दकोष-१२५०+२५=१२७५)

अभ्यास ४१

(व्याकरण)

(क)पाचकः(रसोइया), मोदकः(लड्डू), अपूपः(पूआ), सूपः(दाल), शाकः (साग), कृशरः(खिचड़ी)। रोटिका(रोटी), शर्करा(शक्कर), सिता(चीनी), सूत्रिका (सेवई), लिप्सिका (हलुआ), शष्कुली (पूरी)। भक्तम् (भात), पायसम् (खीर), मिष्टान्नम्(मिठाई), पक्कान्नम्(पकवान), नवनीतम्(मक्खन), घृतम्(घृत), लवणम् (नमक), तक्रम् (मट्ठा)। २०।(ख) मुच्(छोड़ना), लुप्(नष्ट करना), विद्(प्राप्त करना), लिप्(लीपना), सिच्(सींचना)। प्र।

सूचनाः—(क) मुच्-सिच्, मुच् के तुल्य।

# व्याकरण् ( मुच्, एकशेष, अलुक्, नञ् समास )

- १. मुच् धातु के दोनों पदों में दसों लकारों में रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ५५)
- नियम १६३—( एकशेष ) जब उद्देश्य के रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से
  दो या तीन एकत्र हो जाते हैं, वहाँ पर क्रिया का रूप निम्नलिखित रूप से
  रखा जाएगा। (क) प्रथम पु० + प्रथम पु० = क्रिया प्रथम पुरुष होगी।
  वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार। जैसे—राम, कृष्ण और देव
  पढ़ते हैं—राम: कृष्ण: देवश्च पठिता। राम: रमा च पठत:। (ख) प्रथम
  पु० + मध्यम पु० = क्रिया मध्यम पुरुष होगी। वचन कर्ता की सामूहिक
  संख्या के अनुसार। वह और तुम पढ़ते हो—स त्वं च पठथ:। तौ त्वं च
  लिखथ। स यूयं च गच्छथ। अर्थात् प्रथम पु० और मध्यम पु० में मध्यम पु०
  शेष रहता है। (ग) यदि उत्तम पुरुष साथ में होगा तो उत्तम पुरुष ही शेष
  रहेगा। वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार। तू और मैं पढ़ते हैं—
  त्वम् अहं च पठाव:। स त्वम् अहं च पठाम:। अहं युवां च पठाम:।
- चियम १६४ ( नञ् समास ) 'नहीं' अर्थवाले नञ् का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नञ् समास कहते हैं। यदि बाद में व्यञ्जन रहता है तो नञ् का 'अ' रहेगा। यदि कोई स्वर बाद में होगा तो अन् रहेगा। जैसे— न ब्राह्मण:-अब्राह्मण:। इसी प्रकार अस्वस्थ:, अन्याय:, अप्रिय:, असुन्दर:। न उपस्थित:—अनुपस्थित:। इसी प्रकार अनुचित:, अनागत:, अनुदार:, अनीश्वरवादी।
- नियम १६५ ( अलुक् समास ) कुछ स्थानों पर बीच की विभिक्त का लोप नहीं होता
   है, उसे अलुक् समास कहते हैं। जैसे परस्मैपदम्, आत्मनेपदम्, युधिष्ठिरः,
   सरसिजम्, मनसिजः ( कामदेव )।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. अहं प्रतिदिनं रोटिकां, भक्तं, सूपं, शाकं, घृतं, दुग्धं, दिध च खादािम। २. अहं पर्वदिवसे लिप्सकां सूत्रिकां शष्कुल्यः पायसं मिष्टात्रं पक्षात्रं नवनीतं च खादािम। ३. संन्यासी गृहं मुञ्चति, मुञ्चत्, अमुञ्चत्, मुञ्चेत्, मोक्ष्यिति, मुञ्चते, मुञ्चताम्, अमुञ्चत, मुञ्चेत, मोक्ष्यते वा। ४. मद्यपानं बुद्धं लुम्पति। ५. रामो धनं विन्दति। ६. भृत्यो गृहं लिम्पति। ७. मालाकारः उद्यानं सिञ्चति। ८. स तौ च गच्छन्ति। ६. स त्वं च पठथः। १०. स त्वम् अहं च लिखामः।

२. संस्कृत बनाओ: — (क) १. रसोइया प्रतिदिन दाल, भात, साग और रोटी बनाता है (पच्)। २. मैं प्रतिदिन दूध, घी, दही, मट्ठा, शक्कर, चीनी और मक्खन खाता हूँ। ३. आज मेरे घर लड्डू, पुए, हलुवा, सेवई, खीर, पूरी, मिठाई और पकवान बने हैं (पक्वानि)। ४. दही, खिचड़ी और साग में नमक डालो (क्षिप्)। ५. अनीश्वरवादी न बनो, अनुचित कार्य न करो, अनुदार न हो, अप्रिय न हो, अन्याय न करो और अस्वस्थ न रहो। ६. विद्यालय में अनुपस्थित न रहो (भू)। ७. सरोवर में सरसिज हैं। ८. राम और रमा पढ़ते हैं। ६. कृष्ण और तुम लिखते हो। १०. वह, तू और मैं हँसते हैं। ११. वह और तुम दोनों जाते हो। १२. तुम दोनों और हम दोनों विद्यालय जाते हैं।

(ख) १३. यति घर छोड़ता है। १४. मैं दुर्गुणों को छोड़ता हूँ। १४. तू अधर्म को छोड़ता है। १६. राम ने राज्य छोड़ा। १७. सुरापान बुद्धि को नष्ट करता है। १८. मैं धन पाता हूँ (विद्)। १६. सेवक घर लीपता है। २०. माली वृक्ष सींचता है।

| ३. अशुद्ध वाक्य          | ' शुद्ध वाक्य       | नियम |
|--------------------------|---------------------|------|
| (१) कृष्ण: त्वं च लिखत:। | कृष्णः त्वं च लिखथः | १६३  |
| (२) स त्वमहं च हसथ।      | स त्वमहं च हंसाम:।  | 983  |

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ् और विधिलिङ् में बदलो। (ख) मुच् धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) नञ् समास के १० उदाहरण बताओ। (घ) अलुक् समास के ५ उदाहरण बताओ।

प्र. वाक्य बनाओ — प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष को इकट्ठे रखते हुए १० वाक्य बनाओ।

६. रिक्त स्थानों को भरो— (कोष्टगत धातु के लट्, लोट्, लङ् के रूप) १. स त्वं च (पट्)।२. स अहं च (लिख्)।३. त्वमहं च (गम्)।४. अहं युवां च (हस्)।४. मुनि: गृहं (मुच्)।६. पापं बुद्धं (लुप्)।भृत्यो वृक्षं (सिच्)। शब्दकोष--१२७५+२५=१३००) े 3

अभ्यास ५२

(व्याकरण)

(क) सानुमत्(पर्वत), भास्वत्(सूर्य), गरुत्मत्(गरुड़), सूदः(रसोइया), आपणः (दूकान, बाजार), तण्डुलः (चावल), गोधूमः (गेहूं), चणकः (चना), यवः (जौ), माषः (उरद), मसूरः (मसूर), सर्षपः (सरसों), सक्तुः (सत्तू), अवलेहः (चटनी), पलाण्डुः (प्याज), धान्यम् (धान), सन्धितम् (अचार), लशुनम् (लहसुन)। १८। (ख) रुध्(रोकना), भिद्(काटना), छिद्(काटना)। ३। (घ) विद्यावत् (विद्वान्), ज्ञानवत् (ज्ञानी), मतिमत् (बुद्धिमान्), गुणवत् (गुणवान्)। ४।

सूचना-(क) रुघ्-छिद्, रुघ् के तुल्य।

### व्याकरण ( रुध्, तद्धित मतुप् प्रत्यय )

१. रुध् धातु के दोनों पदों.के दसों लकारों में रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ५६)।

चियम १६६ — (तदस्यास्त्यिस्मिन्नित मतुप्) युक्त या 'वाला' अर्थ में मतुप् प्रत्यय होता है। मतुप् का 'मत्' शोष रहता है। (मादुपधायाश्च०) यदि शब्द के अन्त में या उपधा में अ, आ, या म् होता है तो मत् को वत् हो जाता है। (कुछ स्थानों पर नहीं)। मत् प्रत्ययान्त के रूप पुंलिंग में भगवत् (शब्द २६) के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० में जगत् के तुल्य। जैसे—धन से युक्त या धनवाला—धनवान्। इसी प्रकार गुणवान्, ज्ञानवान्, विद्यावान्, धीमान्, श्रीमान्, मितमान्, बुद्धिमान् आदि। स्त्रीलिंग में —धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, विद्यावती, धीमती, श्रीमती, बुद्धिमती आदि।

# अनुवादार्थं कतिपय निर्देश

\*नियम १६७—(क) हिन्दी के 'जी' के लिए संस्कृत में महोदयः, महाभागः या महाशयः शब्द लगाओ। जैसे—गांधी जी—गांधीमहोदयः, जवाहरलाल नेहरु—महाभागः, श्रीपन्तमहोदयः। (ख) व्यक्तिवाचक, नगर आदि के वाचक शब्द उसी रूप में रहेंगे। व्यक्तिवाचक के अन्त में महोदयः, नामकः, आख्यः, आदि लगाकर रूप बनाओ। नगरवाची के अन्त में नगर शब्द लगेगा, देशवाची के अन्त में देश शब्द। जैसे—कानपुरनगरे, लखनऊनगरे, इंग्लैण्डदेशे, अमेरिकादेशे, लन्दननगरे। आवसफोर्डविश्वविद्यालये आदि। राममूर्तिनामकः महः। जटोपेकनामकः द्रुततमधावकः। (ग) उपनामसूचक शब्दों के साथ 'उपाह्वः' शब्द, स्थानवाचक के साथ 'स्थानम्' शब्द, देशवासी के लिए 'देशीयः', गाड़ी के लिए 'यानम्' आदि लगाकर वाक्य बनाओ। मालवीयोपाह्वः, पन्तोपाह्वः, नालन्दास्थाने, पञ्चनददेशीयः (पंजाबी), बङ्गदेशीयः (बंगाली), धूम्रयानम् (रेलगाड़ी), मोटरयानम्, मोटर-साइकिलयानम्।

- १. उदाहरण-वाक्यः— १. भास्वान् सानुमतः शिखरे द्योतते। २. विद्यावन्तो मितमन्तो ज्ञानवन्तश्च सर्वत्रादरं लभन्ते। ३. सूदः आपणात् तण्डुलं गोधूमं चणकान् यवान् माषान् मसूरान् सर्षपान् च आनयित। ४. दुर्जनः सज्जनस्य मार्गं रुणद्धि, रुणद्धु, अरुणत्, रुन्ध्यात्, रोत्स्यित वा। ५. गान्धिमहोदयाः, नेहरुमहाभागाः, पन्तमहाशयाश्च देशस्य पूज्या जनाः सन्ति। ६. लखनऊनगरे उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा अस्ति। ७. पञ्चनददेशीयाः छात्रा अपि अत्र पठन्ति। ८. नृपः शत्रोः शिरः भिनति छिनति च।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. विद्वान, मितमान् और ज्ञानवान् अपने ज्ञान से देश क उपकार करते हैं। २. सूर्य पर्वत पर चमक रहा है। ३. गरुड़ आकाश में उड़ता है। ४. बाजार से चावल, गेहूं, चना, जौ, उरद, मसूर, सरसों और धान लाओ। ४. प्याज और लहसुन मत खाओ, यदि खाओ तो कम खाओ। ६. मुझे भोजन के साथ अचार और चटनी अच्छी लगती है। ७. धनवती स्त्रियाँ सुख से रहती हैं। ८. गुणवती और ज्ञानवती स्त्रियाँ अपने बालकों को स्वयं पढ़ाती हैं। ६. गांधी जी महापुरुष थे। १०. पण्डित जवाहरलाल नेहरु जी भारतवर्ष के सदा आदरणीय हैं। ११. श्री महाराणा प्रताप देशरक्षकों में अग्रगण्य थे। १२. कानपुर, लखनक, प्रयाग और वाराणसी में जनसंख्या अधिक है। १३. रेलगाड़ी और मोटर बहुत तेज चलती हैं।

(ख) १४. वह मार्ग रोकता है। १५. तू मुझे रोकता है। १६. मैं दुष्ट को रोकता हूँ। १७. राम ने रावण को रोका। १८. पिता पुत्र को असत्य भाषण से रोके। १६. योधा शस्त्र से शतुओं को काटता है। २०. वह वृक्ष काटता है।

| ३. अशुद्ध                  | शुद्ध                        | नियम    |
|----------------------------|------------------------------|---------|
| (१) रोधित, अरोधत्, रोधेत्। | रुणद्धि, अरुणत्, रुन्ध्यात्। | धातुरूप |
| (२) छेदति, भेदति।          | छिनत्ति, भिनत्ति।            | 11      |

- ४. अभ्यास—(क)२ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो।(ख)रुष् षातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) मतुप् प्रत्यय लगाकर १० नए शब्द बनाओ और उनका प्रयोग करो।
- पू. वाक्य बनाओ (इनको अन्त में लगाकर पाँच-पाँच वाक्य बनाओ) महोदय:, महाभाग:, महाशय:, नामक:, आख्य:, नगरे, देशे, उपाह्व:, देशीय:, यानम्।

शब्दकोष--१३००+२५=१३२५)

अभ्यास ५३

(व्याकरण)

(क) दन्तिन् (हाथी), ब्रह्मचारिन् (ब्रह्मचारी), गृहिन् (गृहस्थी), संन्यासिन् (संन्यासी), शिखरिन् (पर्वत)। गृहस्थः (गृहस्थी), वानप्रस्थः (वानप्रस्थी), मायिकः (जादूगर)। ६। (ख) भुज् (१. पालन करना, २. खाना),। १। (ग) पुनः (फिर), भूयः (फिर), अन्यत्र (और जगह), सर्वत्र (सब जगह)। ४। (घ) तृषितः (प्यासा), क्षुधितः (भूखा), दुःखितः (दुःखित), गुणिन् (गुणी), धनिन् (धनी), ज्ञानिन् (ज्ञानी), सुकृतिन् (१. विद्वान्, २. पवित्रात्मा), कुशिलन् (सकुशल), दूरदर्शिन् (दूरदर्शी), अत्याचारिन् (अत्याचारी), दुराचारः (दुराचारी), धनिकः (धनिक)। १२।

सूचना - दन्तिन् - शिखरिन् तथा गुणिन् - अत्याचारिन्, करिन् के तुल्य।

# व्याकरण ( भुज्, तद्धित इनि, ठन्, इतच् प्रत्यय )

१. भुज् धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु सं० ५७)

- नियम १६८-( भुजोऽनवने )-- भुज् धातु के दो अर्थ होते हैं -- रक्षा करना और भोजन करना। रक्षा करने अर्थ में केवल परस्मैपदी है। भोजन, उपभोग आदि अर्थों मे केवल आत्मनेपद में रूप चलेंगे। राजा पृथ्वीं भुनिक्त। रामः भोजनं भुङ्के। कृष्णो विषयान् उपभुङ्के।
- लियम १६६ (अत इनिठनौ) अकारान्त शब्दों से युक्त या 'वाला' अर्थ में शब्द के अन्त में इनि और ठन् (तिद्धत) प्रत्यय होते हैं। इनि का इन् शेष रहता है। जैसे-गुण > गुणिन् (गुणयुक्त, गुणवाला), धन > धनिन्। इसी प्रकार ज्ञानिन्, दन्तिन् आदि। इन्-प्रत्ययान्त के रूप पुंलिंग में करिन् के तुल्य (शब्द ९०) चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य। ठन् प्रत्यय का 'इक' शेष रहता है। जैसे— धन > धनिकः, दण्ड > दण्डिकः, माया > मायिकः।

नियम १७०—( तदस्य संजातं० ) युक्त अर्थ में कुछ शब्दों से इतच् प्रत्यय होता है। इतच् का 'इत' शेष रहता है। जैसे—तारका > तारिकतः ( तारों से युक्त ), क्षुधा > क्षुधितः ( भूखा ), पिपासा > पिपासितः ( प्यासा ), कुसुम > कुसुमितः, पुष्प > पुष्पितः ( फूलों से युक्त ), दुःख > दुःखितः ( दुःखयुक्त ), अङ्कुरितः ( अंकुरयुक्त )।

सूचना—(निर्देश चिह्न) लेखादि में शुद्ध बोध के लिए कतिपय संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उनके नाम तथा निर्देश-चिह्न ये हैं—

- १. अल्पविराम , २. अर्धविराम ; ३. पूर्णविराम
- ४. प्रसंगसमाप्ति चिह्न ॥ ५. प्रश्नबोधक चिह्न ? ६. विस्मयादिबोधक चिह्न
- ७. समास (योजक) चिह्न ८. व्यवच्छेदक चिह्न ६. उद्धरण चिह्न "' "
- १०. निर्देशचिह्न :- ११. कोष्ठचिह्न ()[] १२. धनचिह्न +
- १३. पर्यायचिह्न = १४. त्रुटिनिर्देशचिह्न \land १५. इतिभवतिचिह्न

- १. उदाहरण-वाक्यः १. गुणिनः धनिनः ज्ञानिनः कुशिलनः दूरदर्शिनश्च सर्वेऽपि अस्मिन् नगरे वसन्ति। २. ब्रह्मचारिणः वानप्रस्थाः संन्यासिनश्च अस्मिन् आश्रमे सन्ति। ३. गृहिणो गृहे वर्तन्ते।४. अत्याचारिणां दुराचाराणां च संगतिं कदापि न कुरु।४. एष जनो दुःखितः श्रुधितश्चास्ति। ६. राजा पृथ्वीं भुनिक्त, भुनक्तु, अभुनक्, भुञ्ज्यात्, भोक्ष्यति वा। ७. बालको भोजनं भुङ्के, भुङ्काम्, अभुङ्क, भुञ्जीत, भोक्ष्यते वा। ८. अहं भोजनं भुञ्जे, भुञ्जीय वा।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. गुणी, धनी और ज्ञानी संसार में सुखी रहते हैं। २. ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी सुकृती होते हैं। ३. इस गृहस्थ के घर एक हाथी (दन्तिन्) है। ४. दूरदर्शी जन शान्ति पाते हैं। ४. अत्याचारी और दुराचारी सब जगह दु:खित होते हैं। ६. धनिक प्राय: सकुशल रहते हैं। ७. जादूगर जादू (माया) दिखा रहा है। ८. यह पिथक बहुत प्यासा है। ६. यह अतिथि बहुत भूखा है। १०. बार-बार सत्य बोलो और धर्म करो। ११. यहाँ से हटो (अपसृ) और दूसरी जगह जाकर वैठो। १२. यह वन कुसुमित और सुरिभत है। १३. यह वृक्ष अंकुरित हो रहा है। १४. आकाश तारों से युक्त है।
- (ख)(भुज् धातु) १५. राजा राज्य की रक्षा करता है। १६. सेनापित ने राष्ट्र की रक्षा की। १७. हम अपने राष्ट्र भारतवर्ष की रक्षा करें। १८. वह भोजन खाता है। १६. तू फल खाता है। २०. मैं मिठाई खाता हूँ। २१. उसने हलुआ खाया। २२. वह पकवान खाए।

| ३. अशुद्ध वाक्य            | शुद्ध वाक्य               | नियम    |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| (१) राजा राज्यस्य भुनक्ति। | राजा राज्यं भुनक्ति।      | 8       |
| (२) भोजति, अभोजत्।         | भुनक्ति, अभुनक्।          | धातुरूप |
| (३) भोजते, भोजसे, अभोजत्।  | भुङ्के, भुङ्क्षे, अभुङ्क। | धातुरूप |

- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ख) भुज् धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) तद्धित इनि, ठन् और इतच् प्रत्यय लगाकर पाँच-पाँच शब्द बनाओ। (घ) निर्देश चिह्नों को उदाहरण देकर समझाओ।
- पू. वाक्य बनाओ भुनिक्त, अभुनक्, भुञ्ज्यात्, भुङ्के, भुङ्क्व, भुङ्कीरन्। ब्रह्मचारिणः, गृहिणाम्, वानप्रस्थाः, संन्यासिनाम्। पुनः, भूयः, अन्यत्र, सर्वत्र।
- ६. रिक्त स्थान भरोः—(लट्, लोट्, लङ्, लृट् लकार)—१. अहं भोजनं (भुज्)।२. त्वं भक्तं (भुज्)।३. ते मोदकान् (भुज्)।४. भूपतिः भूमिं (भुज्)।५. वयं भारतवर्षं (भुज्)।

शब्दकोष-१३२५+२५=१३५०)

अभ्यास ५४

(व्याकरण)

(क) आम्रः (आम), रसालः (आम), दाडिमः (अनार), पनसः (कटहल), जम्बीरः (नीबू), उदुम्बरः (गूलर), अश्वत्थः (पीपल), निम्बः (नीम), पूगः (सुपारी), बिल्वः (बेल), वातादः (बादाम), द्राक्षा (अंगूर), बदरी (बेर), कदली (केला), कदलीफलम् (केला), नारिकेलफलम् (नारियल), सेवफलम् (सेव), नारङ्गफलम् (नारंगी, संतरा), आम्रलम् (दृढबीजम्, अमरूद)। १६। (ख) तन् (फैलाना)। १। (ग) तूष्णीम् (चुप), अकस्मात् (अचानक), नित्यम् (नित्य), शीघ्रम् (शीघ्र), पश्चात् (बाद में)। ४।

सूचना — आम्र — वाताद, वृक्ष अर्थ में रामवत्, फल अर्थ में गृहवत्। व्याकरण (तन्, अपत्यार्थक तद्धित प्रत्यय अण्)

तन् धातु के दोनों पदों में दसों लकार के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ५८)।

सूचना— आम्र आदि शब्द वृक्षवाचक होने पर पुंलिंग होते हैं। फलवाचक होने पर नपुंसकः। अन्त में फलम् लगाकर भी फलवाचक बनाते हैं। जैसे—आम्र: (आम का पेड़), आम्रम् या आम्रफलम् (आम) आदि।

\* नियम १७१ — (तस्यापत्यम्) अपत्य पुत्र या पुत्री दोनों को कहते हैं। अपत्य अर्थ में शब्द के बाद प्रायः अण्(अ) प्रत्यय लगता है। अण् का अ शेष रहता है। शब्द के सर्वप्रथम स्वर को वृद्धि होती है, अर्थात् अ को आ, इ ई को ऐ, उ क को औ, ऋ को आर्, अन्तिम उ को ओ होगा। जैसे — वसुदेव का पुत्र — वासुदेवः (कृष्ण), पाण्डु के पुत्र-पाण्डवाः, कुरु के पुत्र-कौरवाः, पृथा (कुन्ती) के पुत्र-पार्थाः। रघु का पुत्र— राघवः, पुत्र का पुत्र— पौत्रः, शिव का पुत्र— शैवः, विष्णु का पुत्र— वैष्णवः। इनके रूप राम की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य।

\* नियम १७२—( अत इञ्) अकारान्त शब्दों से ( कुछ शब्दों को छोड़कर ) अपत्य अर्थ में अन्त में इञ् प्रत्यय होता है। इञ् का इ शेष रहता है। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि। हिर के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे—दशरथ का पुत्र—दाशरथिः ( राम ), दक्ष का—दाक्षिः, सुमित्रा का—सौमित्रिः ( लक्ष्मण ), द्रोण का—

द्रौणि: ( अश्वत्थामा )।

\* नियम १७३ – (दित्यदित्या०) कुछ शब्दों से अपत्य अर्थ में अन्त में 'य' प्रत्यय लगता है। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि। रामवत् रूप चलेंगे। जैसे-दिति के पुत्र-दैत्याः, अदिति के पुत्र-आदित्याः, प्रजापति-प्राजापत्यः, गर्ग-गार्ग्यः। वत्स-वात्त्यः।

\* नियम १७४—(स्त्रीभ्यो ढक् ) स्त्रीलिंग शब्दों से अपत्य अर्थ में अन्त में 'एय' लगता है (कुछ शब्दों को छोड़कर)। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि। जैसे- कुन्ति के पुत्र-कौन्तेयाः (युधिष्ठिर आदि), माद्री के पुत्र-मादेयौ (नकुल, सहदेव), राधा का—राधेयः (कर्ण), द्रौपदी के-द्रौपदेयाः, गङ्गा का-गाङ्गेयः, विनता का- वैनतेयः (गरुड़)।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. आम्राः दाङिमाः पनसा उदुम्बरा अश्वत्थाः निम्बाः बिल्वाश्च अस्मिन् उद्याने सन्ति। २. अहम् आम्राणि, दाङिमानि, सेवफलानि, नारङ्गफलानि, पनसानि, पूगानि, वातादानि, द्राक्षाफलानि, कदलीफलानि च प्रायः भोजनस्य पश्चात् भक्षयामि। ३. तूष्णीं तिष्ठ।४. सोऽकस्माद् आगतः।४. दाशरथेः, वासुदेवस्य, पाण्डवानां, कौरवाणां, सौमित्रेः, राधेयस्य च एतानि चित्राणि सन्ति। ६. स वस्त्राणि तनोति, तनोतु, अतनोत्, तनुयात्, तनिष्यति च।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. मेरे गाँव में आम, अनार, कटहल, नींबू, गूलर, पीपल, नीम, सुपारी, बेल, केला, वेर और नारियल के पेड़ हैं। २. भोजन के बाद फल खाओ। ३. वह प्राय: आम, सेव, अनार, संतरा, कटहल, नींबू, बेल, बादाम, अंगूर, केला, नारियल और सुपारी खाता है। ४. ये आम, सेव, अंगूर, केलो और अमरूद बहुत मधुर हैं। ५. बेर और गूलर कम खाओ। ६. सेव, बादाम, केला और संतरा स्वास्थ्य-लाभ के लिए बहुत उत्तम हैं। ७. यहाँ चुप बैठो। ८. गुरु जी अकस्मात् आ गये। ६. व्यायाम, संध्या और अध्ययन नित्य करो। १०. मेरी पुस्तक शीघ्र लाओ। ११. भोजन के बाद विद्यालय जाना। १२. महाभारत के युद्ध में वासुदेव, तीनों कुन्ती के पुत्र, दोनों माद्री के पुत्र, राधा के पुत्र कर्ण, दोण-पुत्र अश्वत्थामा तथा द्रौपदी के पुत्र थे। १३. सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण दाशरिथ राम के साथ वन को गये।
- (ख) १४. वह वस्त्र फैलाता है। १५. तू ज्ञान को फैलाता है। १६. मैं धर्म को फैलाता हूँ। १७. वह विद्या को फैलावे। १८. तूने सत्य को फैलाया। १६. वह अपनी विद्या को फैलायेगी। २०. मैं गुणों को फैलाऊँगा।

३. अशुद्ध शुद्ध नियम

- (१) कौन्तेय:, माद्री, राधि:, द्रौण:। कौन्तेया:, माद्रेयौ, राधेय:, द्रौणि:। १७२, १७४
- (२) तनित, तनतु, तनेत्। तनोति, तनोतु, तनुयात्। धातुरूप
- ४. अभ्यास—(क) २ (ख) को बहुवचन बनाओ। (ख) तन् धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के पूरे रूप लिखो। (ग) इन शब्दों के पुत्रवाचक शब्द बनाओ—वसुदेव, दशरथ, पाण्डु, कुरु, पुत्र, द्रोण, सुमित्रा, दिति, अदिति, प्रजापित, गर्ग, कुन्ति, पृथा, रघु, राधा, द्रौपदी, गङ्गा, विनता।
- पू. वाक्य बनाओ आम्रः, आम्रम्, दाहिमः, दाहिमम्, नारिकेलः, नारिकेलफलम्। तूष्णीम्, अकस्मात्, नित्यम्, शीम्रम्, पश्चात्। तनोति, तनोतु, अतनोत्, तनुयात्।

शब्दकोष--१३५०+२५=१३७५)

अभ्यास ५५

(व्याकरण)

(क) कञ्चुकः (कुर्ता), उत्तरीयः (१. चादर, २. दुपट्टा), कम्बलः (कम्बल), नीशारः (रजाई), पादयामः (पायजामा), तूलः (रूई)। शाटिका (साड़ी), शय्या (बिस्तर, खाट), रशना (कमरबन्द, नाड़ा), उपानह् (जूता), उष्णीषम् (पगड़ी), अङ्गप्रोक्षणम् (अँगोछा), शिरस्कम् (टोपी), अधोवस्त्रम् (धोती), मुखप्रोक्षणम् (रूपाल),कटिसूत्रम् (करधनी, मेखला),उपधानम् (तिकया),अवगुण्ठनम् (घूँघट)। १८।(ख)क्री (खरीदना), विक्री (बेचना), बन्ध् (बाँधना), मन्थ् (मथना), अश् (खाना), मुष् (चुराना), क्लिश् (दुःख देना)। ७। वि + क्री आत्मने० है।

सूचना—(क) कञ्चकः— तूलः, रामवत्। (ख) क्री-क्लिश्, क्री के तुल्य।

व्याकरण ( क्री उ०, अन्य तद्धितप्रत्यय, जात, भव आदि )

- १. क्री धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (दे० धातु ६०)।
- नियम १७४ (तत्र जातः, तत्र भवः) उत्पन्न होना या होना अर्थ में अण् आदि प्रत्यय होते हैं। (१) कुछ शब्दों के अन्त में अ प्रत्यय लगता है। प्रथम स्वर को वृद्धि। जैसे सुछे जातः सौघः (सृष्ठिनवासी)। मथुरा में उत्पन्न माथुरः। कान्यकुब्ज में उत्पन्न कान्यकुब्जः। सिन्धु (१. समुद्र, २. सिन्ध प्रान्त) में होनेवाला सैन्धवः (१. नमक, २. अश्व)। (२) कुछ शब्दों के अन्त में इक लगता है। प्रथम स्वर को वृद्धि। मासे भवः मासिकः, षणमासिकः। वर्ष > वार्षिकः, काल > कालिकः, तात्कालिकः। प्रातःकालीनः, सायंकालीनः आदि 'कालीन' वाले प्रयोग भी प्रचलित हैं, अतः प्रयोग किया जा सकता है। पर व्याकरणानुसार शुद्ध नहीं हैं। (३) (सायंचिरं०) कुछ शब्दों के अन्त में 'तन' जुड़ता है। जैसे अद्यतनः (आज का), पुरातनः (पुराना), सायन्तनः (सायंकालीन), चिरन्तनः (पुराना), इदानीन्तनः (अब का)।
- \* नियम १७६ –( तदधीते तद्वेद ) पढ़ने वाला, पढ़ानेवाला या जाननेवाला अर्थ में अ या इक अन्त में लगता है। प्रथम स्वर को वृद्धि। जैसे– वेद पढ़ने वाला या वेदज्ञ–वैदिक:। पुराण > पौराणिक:, तर्क > तार्किक:, न्याय > नैयायिक:। व्याकरण > वैयाकरण:।
- \* नियम १७७- ( तेन प्रोक्तम् ) पुस्तक-निर्माण अर्थ में रचयिता के नाम के बाद अ या ईय लगता है।प्रथम स्वर को वृद्धि ।जैसे—ऋषि-रचित > आर्ष:।मनुरचित > मानवः, पाणिनि-रचित > पाणिनीयः, पाणिनीया ( अष्टाध्यायी ), वाल्मीकि-रचित > वाल्मीकीयम् ( रामायण )।
- \* नियम १७८ ( तस्येदम् ) 'उसका यह' अर्थात् सम्बन्ध अर्थ बताने में अ या इक अन्त में लगता है। प्रथम स्वर को वृद्धि । जैसे — दिन-सम्बन्धी > दैनिकम्, अहन् > आह्निकम् ( दिन का ), देव-सम्बन्धी > दैवः। शरद्-सम्बन्धी > शारदः। लोक संबन्धी > लौकिकः, भूत-संबन्धी > भौतिकः।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. मम समीपे कञ्चकः, अधोवस्त्रम्, अङ्गप्रोक्षणम्, उत्तरीयः, उपानत् च सन्ति, परन्तु उष्णीषं शिरस्कं च न स्तः। २. सैन्धवम् आनय (१. घोड़ा लाओ। २. नमक लाओ)। ३. इदानीन्तनाः छात्राः पुरातनच्छात्रवत् न गुरुभक्ताः सन्ति। ४. पाणिनीयाम् अष्टाध्यायीम् अवश्यं पठ। ५. स वस्त्राणि क्रीणाति, क्रीणातु, अक्रीणात्, क्रीणीयात्, क्रेष्यति वा। ६. स पुस्तकविक्रेता पुस्तकानि विक्रीणीते। ७. स चौरं वध्नाति, दिध मध्नाति, भोजनम् अश्नाति, दुर्जनं विलश्नाति, कस्यापि धनं च न मुष्णाति।
- २. संस्कृत बनाओ:—(क) १. तुम अपने वस्त्र कुर्ता, धोती, पायजामा, कम्बल, रजाई, पगड़ी, टोपी, अँगोछा, रूमाल और तिकया स्वच्छ रखो। २. कुर्ता और धोती पहनो (धारय)। ३. स्त्री अपनी साड़ी और मेखला पहनती है और घूँघट नीचे करती है। ४. अपना जूता या चप्पल पैर में पहनो। ४. नमक (सैन्धव) लाओ। ६. छात्रों की प्रतिवर्ष त्रैमासिक, षाण्मासिक और वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं। ७. आजकल के मनुष्यों में सत्य, प्रेम, अहिंसा और धर्म पुराने लोगों के तुल्य नहीं हैं। ८. वैदिक धर्म सनातन, पुरातन और चिरन्तन है। ६. इस सभा में वैदिक, स्मार्त, पौराणिक, धार्मिक, वैयाकरण, साहित्यिक, नैयायिक, मीमांसक तथा अन्य विद्वान् बैठे हैं। १०. चारों वेद, धर्मशास्त्र, उपनिषद्, वाल्मीकीय रामायण, व्यासरचित महाभारत, गीता और पाणिनीय अष्टाध्यायी अवश्य पढ़ो। ११. दैनिक कार्य प्रतिदिन करो। १२. भौतिक, लौकिक और पारलौकिक सुख चाहो।
- (ख) १३. वह फल खरीदता है। १४. तू वस्त्र खरीदता है। १४. में पुस्तक खरीदता हूँ। १६. वह वस्त्र बेचता है। १७. पुस्तक-विक्रेता पुस्तक बेचता है। १८. राजा पापी को बाँधता है। १६. चोर धन चुराता है और दु:ख देता है। २०. हरि समुद्र से अमृत को मथता है।

| ३. अशुद्ध                      | शुद्ध '                        | नियम    |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| (१) क्रयति, विक्रयति, बन्धयति। | क्रीणाति, विक्रीणीते, बध्नाति। | धातुरूप |
| (२) समुद्रात् सुधां मन्थति।    | सुधां समुद्रं मध्नाति।         | २१      |

- ४. अभ्यास—(क)२(ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ख)क्री धातु के दोनों पदों में दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) उत्पन्न या होना अर्थ में इनके तद्धित शब्द बनाओ—मथुरा, सुघन, मास, वर्ष, प्रात:काल, सायंकाल, पुरा, सायम्, इदानीम्।
- प्र. वाक्य बनाओ वैयाकरणः, तार्किकः, साहित्यिकः, आर्षः, शारदः, दैवः, लौकिकः, भौतिकः, दैनिकम्, क्रीणाति, विक्रीणीते, अश्नाति।

शब्दकोष-१३७५+२५=१४००)

अभ्यास ५६

(व्याकरण)

(क) फेनिलः (साबुन), दर्पणः (शीशा), अलंकारः (आभूषण), हारः (मोती की माला), कर्णपूरः (कनफूल), नूपुरः (पायजेब)। मेखला (करधनी), प्रसाधनी (कंघी), वेणिका (वेणी)। सिन्दूरम् (सिन्दूर), अञ्जनम् (काजल), गन्धतैलम् (इत्र), तिलकम् (तिलक), अङ्गुलीयकम् (अँगूठी), केयूरम् (बाजूबन्द), ग्रैवेयकम् (हँसुली), कुण्डलम् (कान की बाली), कङ्कणम् (कंकण), कण्ठाभरणम् (कण्ठा), नासाभरणम् (बुलाक)। २०। (ख) ग्रह् (लेना), संग्रह् (संग्रह करना), अनुग्रह् (अनुग्रह करना)। ३। (घ) सौभाग्यवती (सघवा, पतियुक्ता), विधवा (विधवा)। २।

सूचनाः---(क) फेनिल --नूपुर, रामवत्। (ख) ग्रह्-अनुग्रह्, ग्रह् के तुल्य।

# व्याकरण ( ग्रह् धातु, त्व, ता, ष्यञ्, इमनिच् प्रत्यय )

- ग्रह् धातु के दोनों पदों में दसों लकारों के रूप स्मरण करो। (देखो धातु॰ ६१)
- → नियम ९७६ ( तेन तुल्यं क्रिया चेद् वितः, तत्र तस्येव ) तुल्य या सदृश अर्थ को बताने के लिए शब्द के बाद 'वत्' प्रत्यय लगता है। जैसे — ब्राह्मण के तुल्य — ब्राह्मणवत्। इसी प्रकार क्षत्रियवत्, वैश्यवत्, शूद्रवत्। रामशब्द के तुल्य > रामवत्, भवित के तुल्य > भवितवत्।
- \* नियम १८० (तस्य भावस्त्वतलौ) भाव (हिन्दी 'पन') अर्थ में शब्द के अन्त में त्व और ता लगते हैं।त्व-प्रत्ययान्त के रूप नपुंसक लिंग में ही चलेंगे, गृहवत्। ता-प्रत्ययान्त के रूप रमा के तुल्य स्त्री०। जैसे —लघु > लघुत्वम्, लघुता (हलका या छोटापन), गुरु से गुरुत्वम्, गुरुता (भारीपन)। इसी प्रकार ब्राह्मणत्वम्, क्षत्रियत्वम्, शूद्रत्वम्, विद्वस् > विद्वत्त्वम् विद्वता। दीनता, हीनता, मूर्खता, खिन्नता, दुष्टता।
  - नियम १८१ ( गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः० ) गुणवाचक और ब्राह्मण आदि शब्दों से भाव अर्थ में ष्यञ् अर्थात् य प्रत्यय अन्त में लगता है। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है और अन्तिम अ का लोप। जैसे —शूर शौर्यम् ( शूरता ), सुन्दर > सौन्दर्यम्, धीर > धैर्यन्, सुख > सौख्यम्, कवि > काव्यम्, ब्राह्मण > ब्राह्मणयम्, विदग्ध > वैदग्ध्यम्, विद्वस् > वैद्य्यम्।
- \* नियम १८२ कुछ शब्दों के अन्त में ष्यञ् अर्थात् य या अ प्रत्यय स्वार्थ ( अर्थात् उसी अर्थ ) में होते हैं। जैसे — बन्धु > बान्यवः ( दोनों का अर्थ भाई है )। प्रज्ञ > प्राज्ञः, रक्षस् > राक्षसः। करुणा > कारुण्यम्, चतुर्वर्ण > चातुर्वर्ण्यम्, सेना > सैन्यम्, समीप > सामीप्यम्, त्रिलोक > त्रैलोक्यम्।
- \* नियम १८३— ( पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ) कुछ शब्दों से भाव अर्थ में शब्द के अन्त में 'इमन्' लगता है। अन्तिम अक्षर या टि ( व्यञ्जन सहित अन्तिम स्वर् ) का लोप हो जाता है। ऋ को र् होता है। जैसे—लघु > लघिमा ( लघुता ), गुरु > गरिमा, महत् > महिमा, मृदु > म्रदिमा, अणु > अणिमा।

- १. उदाहरण-वाक्यः १. सौभाग्यवती स्त्री हारं नूपुरं कङ्कणं सिन्दूरं तिलकं कण्ठाभरणं च धारयति। २. फेनिलेन वस्त्राणि प्रक्षालय। ३. मनुष्येषु एकतः (एक ओर) विद्वता, शौर्यं, धैर्यं, सौख्यं, सौन्दर्यं गुरुत्वं च दृश्यते, अपरतः (दूसरी ओर) दीनता, हीनता, खिन्नता, भूर्खता, भीरुत्वं कुरूपत्वं च दृश्यते। ४. गुणानां गरिमा, अणोः अणिमा, लघूनां लिघमा, मृदूनां प्रदिमा, महतां महिमा च सर्वत्र दृश्यते। ४. ब्राह्मणः धनं गृह्णाति, गृह्णातु, अगृह्णात्, गृह्णीयात्, ग्रहीष्यति वा। ६. धनं संगृह्णाते, पुत्रं च अनुगृह्णाति।
- २. संस्कृत बनाओ:— १. वह सुन्दर स्त्री ग्रीवा में मोती की माला, कान में कनफूल, नाक में बुलाक, हाथ में कंकण और बाजूबन्द, भाल पर तिलक, आँख में काजल और पैर में पायजेब धारण किए हुए है। २. सौभाग्यवती नारियों सभी अलंकारों को धारण करती हैं और विधवा स्त्रियों नहीं। ३. वह सुन्दरी साबुन से अंगों को धोकर दर्पण में मुँह देखती है और कंघी से वेणी को गूँथती हैं (बन्ध्)। ४. सिन्दूर सौभाग्य का चिह्न है। ४. स्त्रियाँ मेखला, हँसुली, कुंडल भी पहनती हैं और इत्र लगाती हैं (निक्षिप्)। ६. ब्राह्मणवत् विद्वान् बनो, क्षत्रियवत् नीरोग बनो, वैश्यवत् धनी बनो और शूद्रवत् परिश्रमी बनो। ७. संसार में एक ओर दीनता, हीनता, मूर्खता, दुष्टता, रोग और शोक हैं, दूसरी ओर विद्वत्ता, सौख्य, शान्ति, सौन्दर्य और साधुता है। ८. चातुर्वण्य प्राचीन परम्परा है। ६. त्रैलोक्य में गुणों की गरिमा, प्रेम को प्रियता, अहिंसा की महिमा सदा रही है।
- (ख) १०. वह धन लेता है। ११. तू पुस्तक लेता है। १२. मैं फल लेता हूँ। १३. मनुष्य धन संग्रह करता है। १४. गुरु शिष्य पर अनुग्रह करता है।

| ३. अशुद्ध                           | शुद्ध                                   | नियम |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| (१) विद्वानता, महानता, बुद्धिमानता। | विद्वता, महत्ता, बुद्धिमत्ता।           | 950  |
| (२) शौर्यता धैर्यता।                | शौर्यम् (शूरता), धैर्यम् (धीरता)।       | 151  |
| (३) सौन्दर्यता, सामीप्यता। सै       | न्दर्यम् (सुन्दरता), सामीप्यम् (समीपता) | 151  |

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ख) ग्रह् धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के रूप लिखो। (ग) त्व और ता प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—विद्वस्, महत्, धीमत्, दीन, हीन।(घ) ध्यञ् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—शूर, धीर, सुन्दर, ब्राह्मण, कवि, सुख, विद्वस्। (ङ) इमिनच् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ—लघु, गुरु, महत्, मृदु, अणु। शब्दकोष-१४००+२५=१४२५) अभ्यास ५७

(व्याकरण)

(क) आयातः (देशान्तर से आगत), निर्यातः (देश से बाहर गया हुआ), विनिमयः (बदलना), पत्रवाहकः (डािकया), उत्कोचः (घूस), कुसीदः (सूद), अभियोगः (मुकदमा), वाक्कीलः (वकील), न्यायाधीशः (जज), न्यायालयः (कोर्ट), दीनारः (अशर्फी), आपणः (दूकान), पणः (पैसा), नाणकम् (नोट), वादी (मुद्दई), प्रतिवादी (मुद्दालेह), रूप्यकम् (रुपया), रजतम् (चाँदी), उपनेत्रम् (चश्मा), काष्ठपट्टम् (तख्त)। २०। (ख) ज्ञा (जानना), प्रतिज्ञा (प्रतिज्ञा करना), अवज्ञा (तिरस्कार करना), अनुज्ञा (आज्ञा देना), अभिज्ञा (पहचानना)। १।

सूचनाः—(क) आयात-पण, रामवत्। (ख) ज्ञा-अभिज्ञा, ज्ञा के तुल्य।

व्याकरण ( ज्ञा, तब्द्धित प्रत्यय तः, त्र, था, दा, धा, मात्र )

१. ज्ञा धातु के दोनों पदों में दसों लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ६२)
 सूचना—प्रतिज्ञा के रूप आत्मनेपद में ही चलते हैं। प्रतिजानीते।

- नियम १८४ ( पञ्चम्यास्तिसल् ) पंचमी विभक्तिके स्थान पर 'तः' प्रत्यय होता है। ।
   जैसे कस्मात् > कुतः ( कहाँ से )। इसी प्रकार यतः, ततः, इतः, पितः,
   अभितः, समन्ततः, अतः, अग्रतः, सर्वतः, उभयतः। मत्तः ( मुझसे ), त्वत्तः
   ( तुझसे ), अस्मत्तः ( हमसे ), युष्मत्तः ( तुमसे )।
- \* नियम १८४ ( सप्तम्यास्त्रल् ) सप्तमी के स्थान पर 'त्र' प्रत्यय होता है। जैसे कस्मिन् > कुत्र। इसी प्रकार अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र ( दूसरी जगह ), बहुत्र ( बहुत स्थानों पर )।
- \* नियम १८६ ( प्रकारवचने थाल् ) 'प्रकार' अर्थ में सर्वनाम शब्दों से 'था' प्रत्यय होता है। जैसे —तेन प्रकारेण —तथा ( उस प्रकार से )। इसी प्रकार यथा, सर्वथा, उभयथा ( दोनों प्रकार से ), अन्यथा ( अन्य प्रकार से, नहीं तो ) । इत्थम् और कथम् में था की जगह थम् लगता है।
- \* नियम १८७— ( सर्वेकान्यिकयत्तदः काले दा ) सर्व आदि शब्दों से समय अर्थ में 'दा' प्रत्यय होता है।जैसे—सर्वदा, सदा, एकदा ( एक बार ), अन्यदा ( कभी ) कदा, यदा, तदा। इदम् का इदानीम् ( अब ) रूप होता है।
- \* नियम १८८– ( संख्याया विधार्थे धा ) संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में 'धा' प्रत्यय होता है। जैसे—एकधा ( एक प्रकार से ), द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चधा, बहुधा ( अनेक बार, प्राय: ), शतधा, सहस्रधा।
- \* नियम १८६ ( प्रमाणे द्वयसच्० ) प्रमाण अर्थ में अर्थात् नाप, तोल आदि अर्थ में शब्द से 'मात्र' प्रत्यय होता है। जैसे, हाथभर—हस्तमात्रम्, मुठ्ठीभर—मुस्टिमात्रम्। कमर तक—कटिमात्रम्, घुटने तक—जानुमात्रम्।

१. उदाहरण-वाक्यः — १. देशस्योत्रत्यै आयातो निर्यातश्च आवश्यकौ स्तः। २. उत्कोचस्य आदानं प्रदानं च द्वयमिप पापम् अस्ति। ३. इतस्ततो न प्रम। ४. बहुधा विचार्य कार्यं कर्तव्यम्। ४. अस्मिन् सरसि जानुमात्रं जलमस्ति। ६. स धर्मं जानाति, जानातु, अजानात्, जानीयात्, ज्ञास्यिति, जानीते, जानीताम्, अजानीत, जानीत, ज्ञास्यते वा। ७. स प्रतिजानीते यत्सदा सत्यं वक्ष्यित। ८. राजा चोरम् अवजानाति। ६. पिता पुत्रम् अनुजानाति। १०. अहं त्वामिभजानामि।

२. संस्कृत बनाओ:— (क) १. आयात और निर्यात से देश के व्यापार की उन्नित होती है और वस्तुओं का विनिमय होता है। २. डािकया पत्र लाया। ३. घूस लेना और देना दोनों ही महापाप हैं। ४. कोर्ट में जज के सम्मुख वकील तर्क कर रहा है। ४. वादी ने प्रतिवादी पर अभियोग लगाया (कृ)। ६. धिनक निर्धन से धन और सूद दोनों लेता है। ७. एक रुपये में १०० पैसे होते हैं। ८. चाँदो, सोना, अशर्फा और रत्न बहुमूल्य वस्तुएँ हैं। ६. वह प्राध्यापक चश्मा पहनते हैं। १०. वह तख्त यहाँ रखो। ११. इधर-उधर (इतस्ततः) न दौड़ो। १२. तुम कहाँ से आ रहे हो? १३. छात्र मुझसे और तुमसे विद्या पढ़ता है। १४. विद्यालय के दोनों ओर और गाँव के चारों ओर जल है। १५. सत्य बोलो, नहीं तो पापी होगे। १६. पाठ को दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, दस बार पढ़ो। १७. यह मुट्ठो भर अन्न है। १८. यहाँ कमर तक जल है। १६. यह एक हाथ कपड़ा है।

(ख) २०. वह राम को जानता है। २१. तू धर्म को जानता है। २२. मैं सत्य को जानता हूँ। २३. वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। २४. मूर्ख दीनों का तिरस्कार करता है। २५. गुरु शिष्य को आज्ञा देता है। २६. दुष्यन्त शकुन्तला को पहचानता है।

| ३. अशुद्धवाक्य                         | शुद्धवाक्य'                   | नियम    |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| (१) विद्यालयस्य उभयतः, ग्रामस्य परितः। | विद्यालयमुभयतः, ग्रामं परितः। | १४, १७  |
| (२) जानित, जानतु, अजानत्।              | जानाति, जानातु, अजानात्।      | घातुरूप |
| (३) स प्रतिजानाति ।                    | स प्रतिजानीते।                | धातुरूप |

४. अभ्यास—(क) २ (ख) को लोट्, लङ्, विधिलिङ् और लृट् में बदलो। (ख) ज्ञा धातु के दोनों पदों में दसों लकारों में रूप लिखो। (ग) इन प्रत्ययों को लगाकर पाँच-पाँच रूप बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो—त:, त्र, था, दा, धा, मात्र।

ध्र. वाक्य बनाओ—जानीहि, प्रतिजानीष्व, अवजानाति, अनुजानीहि। मत्तः, त्वतः, अस्मतः, युष्मतः, उभयतः, सर्वतः, अन्यत्र, सर्वत्र, एकदा, सदा, त्रिधा, बहुधा, शतघा, मुष्टिमात्रम्, कटिमात्रम्, जानुमात्रम्। शब्दकोष-१४२४+२४=१४४०)

अभ्यास ५८

(व्याकरण)

(क) ऋतुः (ऋतु), वसन्तः (वसन्त), ग्रीष्मः (गर्मी), वर्षा (वर्षा), शरद् (शरद्), हेमन्तः (हेमन्त), शिशिरः (शिशिर)। ७। (घ) कृशः (निर्बल), ग्रियः (ग्रिय), कटुः (कड़वा), लघुः (छोटा, हलका), बहुः (अधिक), भीरुः (डरपोक), मृदुः (कोमल), दीर्घः (बड़ा), ह्रस्वः (छोटा), महत् (बड़ा), अल्पः (छोटा, थोड़ा), प्रशस्यः (अच्छा), उदारः (दानी), कृपणः (कृपण), प्राचीनः (पुराना), नूतनः (नया), कोमलः (कोमल), विशालः (बड़ा)। १८।

### व्याकरण (तरप्, तमप् प्रत्यय)

- नियम १६० ( द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ) तुलनात्मक विशेषण—जब दो की तुलना की जाती है और उनमें से एक की विशेषता या न्यूनता बताईं जाती है तो विशेषण के बाद तरप् या ईयसुन् प्रत्यय होता है। तरप् का तर और ईयसन् का ईयस् शेष रहता है। तरप् प्रत्यय लगाने पर पुंलिंग में रामवत्, स्त्रीलिंग में रमावत् और नपुं० में गृहवत् रूप चलेंगे। ईयस् लगाने पर पुंलिंग में अन्त में ईयान्, ईयांसौ, ईयांसः, प्रथमा। ईयांसम्, ईयांसौ, ईयांसः द्वितीया में लगेगा। स्त्रीलिंग में अन्त में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० में मनस् के तुल्य रूप चलेंगे। जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमें पंचमी होती है ( देखो नियम ५४)। जैसे—राम श्याम से पटु है—रामः श्यामात् पटुतरः पटीयान् वा। इसी प्रकार लघु > लघुतरः, लघीयान्। महत् > महत्तरः, महीयान्। विद्वस् > विद्वत्तरः।
- चियम १६१ ( अतिशायने तमिबछनौ ) बहुतों में से एक की विशेषता बताने पर तमप् या इछन् होता है। तमप् का तम और इछन् का इछ शेष रहता है। दोनों के रूप पुं० में रामवत्, स्त्री० में रमावत्, नपुं० में ज्ञानवत् चलेंगे। जिनसे विशेषता बताई जाती है, उनमें षष्ठी या सप्तमी होगी। ( देखो नियम ६४ )।। जैसे —कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं —कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः। छात्राणां छात्रेषु वा रामः पटुतमः पटिष्ठः वा। विद्वस् > विद्वत्तमः।

इस पाठ में दो की तुलना में 'तर' और बहुतों की तुलना में 'तम' प्रत्यय का प्रयोग करें।

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. षड् ऋतवः सन्ति, वसन्तः ग्रीष्पादयः। २. देवदत्तः यज्ञदत्तात् पटुतरः, कृशतरः, लघुतरः, भीरुतरः, मृदुतरः चास्ति। ३. कालिदासः कवीनां किवषु वा बुद्धिमत्तमः, पटुतमः, योग्यतमश्चासीत्। ४. कृष्णः छात्राणां, छात्रेषु वा पटुतमः। ४. रमा कमलायाः पटुतरा। ६. श्यामा छात्रासु पटुतमा अस्ति।
- २. संस्कृत बनाओ:— (क) १. एकवर्ष में ६ ऋतुएँ होती हैं—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर। २. वसन्त ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। ३. वसन्त में सभी वृक्ष और लताएँ फल-फूल से युक्त होती हैं। ४. ग्रीष्मऋतु में धूप (आतपः) बहुत उग्र होती है। ४. वर्षा ऋतु में वृष्टि अधिक होती है। ६. शरद् ऋतु से ठण्ड (शीतः) शुरू होती है। ७. हेमन्त ऋतु में ठण्ड बढ़ती है। ६. शिशिर में हिम (हिमम्) गिरता है और ठण्ड अत्यधिक होती है। ६. राम शिवदत्त से अधिक चतुर, पटु, कृश और लघु है। १०. मुझे धनिक से विद्वान् प्रियतर है। ११. धन से विद्या प्रशस्यतर है। १२. विद्या से भी बुद्धि प्रशस्यतर है। १३. हरिश्चन्द्र रामचन्द्र से छोटा है और देवदत्त रामचन्द्र से बड़ा है। १४. वैदिक धर्म सारे धर्मों से प्राचीन है। १५. साम्यवाद सबसे नया वाद (वादः) है। १६. हरिश्चन्द्र सबसे बड़ा दानी था। १७. राजाओं में दुर्योधन सबसे अधिक कृपण था। १८. परमाणु सबसे छोटा होता है। १६. नवग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा ग्रह (ग्रहः) है। २०. स्त्री का स्वर मृदुतम होता है। २१. खरगोश सबसे अधिक डरपोक जानवर होता है। २२. सरस्वती सबसे अधिक विदुषी (विद्वत्तमा) है। २३. ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है और शिशिर में रात्रि सबसे बड़ी होती है। २४. गुड़ सबसे अधिक मधुर होता है और विष सबसे अधिक कटु होता है।

| ₹.      | अशुद्धवाक्य                 | शुद्धवाक्य               | नियम |
|---------|-----------------------------|--------------------------|------|
| (१) राग | मः शिवदत्तेन अधिकं चतुरतरः। | राम: शिवदत्तात् चतुरतर:। | ጸጻ   |

- (२) वैदिकधर्म: सर्वधर्मात् प्राचीन:। वैदिकधर्म: सर्वधर्मेषु प्राचीनतम: ६४
- ४. अभ्यास—(क) इन शब्दों से तरप् और तमप् प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ— पटु, गुरु, लघु, मृदु, कटु, मधुर, प्रिय, हस्व,दीर्घ, महत्, अल्प, कृपण, उदार, प्राचीन, नवीन, दुष्ट, हीन, नीच।
- पू. वाक्य बनाओ पटुतरः, लघुतरः, प्रियतरः, दुष्टतरः, महत्तरः, पटुतमः, गुरुतमः, मघुरतमः, कटुतमः, प्राचीनतमः, नवीनतमः।

शब्दकोष--१४५०+२५=१४७५)

अभ्यास ५६

(व्याकरण)

(क) वासरः (दिन), रिववारः (रिववार), सोमवारः (सोमवार), मङ्गलवारः (मंगलवार), बुधवारः (बुधवार), बृहस्पितवारः (बृहस्पितवार), शुक्रवारः (शुक्रवार), शिनवारः (शिक्वार)। मासः (महीना), चैत्रः (चैत्र), वैशाखः (वैशाख), ज्येष्ठः (ज्येष्ठ), आषाढः (आषाढ़), श्रावणः (श्रावण), भाद्रपदः (भाद्रपद), आश्विनः (आश्विन), कार्तिकः (कार्तिक), मार्गशीर्षः (मार्गशीर्ष), पौषः (पूष), माघः (माघ), फाल्गुनः (फाल्गुन)। २१। (घ) बाढः (अच्छा), युवन् (छोटा), उरुः (बड़ा), स्थूलः (मोटा)। ४।

# व्याकरण ( तद्धित ईयस्, इष्ठ प्रत्यय )

- नियम १६२ (अजादी गुणवचनादेव, टे:) ईयस् और इष्ठ के विषय में दो बातें स्मरण रखें (१) ईयस् और इष्ठ गुणवाचक शब्दों के ही साथ लगते हैं, सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं। तर, तम सब स्थानों पर लगते हैं। (२) ईयस् और इष्ठ लगाने पर शब्द के अन्तिम स्वर का लोप हो जाएगा। यदि अन्त में व्यञ्जन हो तो उस व्यञ्जन और उससे पहले के स्वर, दोनों का लोप होगा। जैसे पटु, लघु आदि में उ हटेगा, महत् में अत् हटेगा। पटु > पटीयान्, पटिष्ठः। लघु > लघीयान्, लिघष्ठः। महत् > महीयान्, मिहष्ठः।
- चियम १६३ (स्थूलदूर ०, प्रियस्थिर०) निप्नलिखित शब्दों से ईयस् और इष्ठ प्रत्यय करने पर ये रूप होते हैं। ठीक स्मरण कर लें। कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। सभी शब्दों के तर और तम वाले भी रूप बनेंगे।

| प्रशस्य ( श्र )                                                                 | श्रेयान्  | श्रेष्ठः  | गुरु (गर्)     | गरीयान्    | गरिष्ठ:    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|--|
| वृद्ध, प्रशस्य (ज्य)                                                            | ज्यायान्  | ज्येष्ठः  | दीर्घ (द्राघ्) | द्राघीयान् | द्राधिष्ठ: |  |
| अन्तिक (नेद्)                                                                   | नेदीयान्  | नेदिष्ठः  | बहु (भू)       | भूयान्     | भूयिष्ठ:   |  |
| बाढ (साध्)                                                                      | साधीयान्  | साधिष्ठः  | युवन् (कन्)    | कनीयान्    | कनिष्ठः    |  |
| स्थूल (स्थू)                                                                    | स्थवीयान् | स्थविष्ठ: | पटु (पट्)      | पटीयान्    | पटिष्ठ:    |  |
| दूर(दू)                                                                         | दवीयान्   | दविष्ठः   | लघु(लघ्)       | लघीयान्    | लिघष्ठ:    |  |
| प्रिय(प्र)                                                                      | प्रेयान्  | प्रेष्ठः  | महत् (मह्)     | महीयान्    | महिष्ठ:    |  |
| स्थिर (स्थ)                                                                     | स्थेयान्  | स्थेष्ठः  | मृदु ( प्रद्)  | प्रदीयान्  | ग्रदिष्ठ:  |  |
|                                                                                 | वरीयान्   | वरिष्ठः   | बलिन् (बल्)    | बलीयान्    | बलिष्ठः    |  |
| इस पाठ में दो की तुलना में 'ईयस्' और बहुतों की तुलना में 'इष्ठ' का प्रयोग करें। |           |           |                |            |            |  |

- १. उदाहरण-वाक्यः—१. सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति (रविवारः, सोमवारादयः)। २. एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासाः भवन्ति, चैत्र, वैशाखादयः। ३. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी। ४. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। ५. रामो लक्ष्मणात् ज्यायान् आसीत्, शत्रुष्नश्च भरतात् कनीयान् आसीत्। ६. पाण्डवानां युधिष्ठिरो ज्येष्ठः, सहदेवश्च कनिष्ठो प्राता वभूव।
- २. संस्कृत बनाओ: (क) १. एक सत्ताह में सात दिन होते हैं रिववार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। २. एक वर्ष में बारह मास होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ३. विद्या धन से बड़ी है (गुरु)। ४. मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है (दूर)। ४. भीम से स्थूल है। ६. अर्जुन भीम से धनुविद्या में चतुर है (पुटु)। ७. हिंसा से अहिंसा प्रशस्य ८. यह मार्ग उस मार्ग से लम्बा है (दीर्घ)। ६. कृष्ण मेरा बड़ा भाई है और राम छोटा भा रमा विष्णु की पत्नी है। ११. इन्दुमती का शरीर फूल से भी कोमल था (मृदु)। १२. वेद धर्मग्रन्थों में श्रेष्ठ हैं। १३. कालिदास किवयों में श्रेष्ठ हैं। १४. कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था। १५. पाण्डवों में सहदेव सबसे छोटा भाई था। १६. सारी पुस्तकों में मुझे गीता प्रिय है (प्रिय)। १७. ईश्वर सबसे अधिक समीप (अन्तिक), सबसे अधिक दूर, सबसे उत्तम (बाढ), सबसे स्थूल, सबसे लघु, सबसे महान्, सबसे बड़ा (गुरु), सबसे विशाल (उरु), सबसे स्थिर, सबसे बड़ा (वृद्ध), सवसे बलवान् (बिलन्) और सबसे अधिक (बहु) कोमल है (मृदु)।

| ३. अशुद्ध                           | शुद्ध                       | नियम             |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| (१) ज्येयान्, दूरीयान्, प्रियेयान्। | ज्यायान्, दवीयान्, प्रेयान् | € <del>3</del> ₽ |
| (२) बहीयान्, बहिष्ठः, गुरिष्ठः।     | भूयान्, भूयिष्ठः, गरिष्ठः।  | <b>\$2</b> 8     |
| (३) जेष्ठः, कनेष्ठः, वरेष्ठः।       | ज्येष्ठः, कनिष्ठः, वरिष्ठः। | १६३              |

४. अभ्यास—(क) इन शब्दों से ईयस् और इष्ठ लगाकर रूप बनाओ—प्रिय, स्थिर, उरु, गुरु, वृद्ध, दीर्घ, युवन्, अन्तिक, बाढ, स्थूल, प्रशस्य, पटु, लघु, मृदु, महत्, बहु।

प्र. वाक्य बनाओ — श्रेयान्, श्रेष्ठः, प्रेयान्, प्रेयसी, प्रेष्ठः ज्यायान्, ज्येष्ठः, कनीयान्, कनिष्ठः, भ्यांसः, भृयिष्ठम्, गरिष्ठः, वरिष्ठः।

शब्दकोष-१५७५+२५=१५००)

अभ्यास ६०

(व्याकरण)

(क) अजा (बकरी), कोकिला (कोयल), मूषिका (चुहिया), प्रिया (प्रिय स्त्री, स्त्री), तरुणी (युवती), किशोरी (कम आयु की कन्या), ब्राह्मणी (ब्राह्मणी), क्षत्रिया (क्षत्रिय स्त्री), वैश्या (वैश्य स्त्री), शूद्रा (शूद्र स्त्री), युवति: (युवती), मृगी (हिरनी), सिंही (शेरनी), सिंपणी (साँपिन), मार्जारी (बिल्ली), इन्द्राणी (इन्द्र की स्त्री), भवानी (दुर्गा), आचार्या (प्रिंसिपल स्त्री), आचार्यानी (आचार्य की स्त्री), राज्ञी (रानी)। २०। (घ) प्रेयसी (स्त्री), बुद्धिमती (बुद्धिमती), तपस्विनी (तपस्विनी), मानिनी (मानवाली), श्रीमती (ऐशवर्ययुक्त स्त्री)। ४।

# व्याकरण (स्त्रीप्रत्यय)

नियम १६४ – ( अजाद्यतष्ट्राप् ) शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने में साधारणतया अन्त में 'आ' या 'ई' लगता है। कुछ मुख्य नियम यहाँ दिये जाते हैं — शब्द के अन्त में अहे लाता है। जैसे — बाल-बाला, प्रथम-प्रथमा, द्वितीय-द्वितीया, कृपण-कृपणा, दीन-दीना, अज-अजा, कोकिल-कोकिला, क्षत्रिय-क्षत्रिया, वैश्य-वैश्या, शूद्र-शूद्रा।

नियम १६४ – ( प्रत्ययस्थात्कात्० ) अन्त में अक हो तो उसे 'इका' हो जाता है। जैसे –
 बालक−बालिका, पाचिका, गायिका, साधिका, अध्यापिका, मूषिका।

→ नियम १६६ — ( उगितश्च ) जिन प्रत्ययों में से उ या ऋ का लोप होता है, उनके अन्त में डीप् अर्थात् ई लगेगा। जैसे —मतुप्, शतृ, क्तवतु और ईयसुन् प्रत्ययवाले शब्द। यथा — श्रीमत् > श्रीमती। इसी प्रकार बुद्धिमती, विद्यावती। गच्छत् > गच्छन्ती। इसी प्रकार पठन्ती, लिखन्ती, हसन्ती। गतवत् > गतवती। इसी प्रकार पठितवती, उक्तवती। श्रेयस् > श्रेयसी। इसी प्रकार गरीयसी, प्रेयसी, ज्यायसी, भूयसी।

नियम १६७— (ऋर्नेभ्यो झीप्) शब्द के अन्त में ऋ या न् होगा तो झीप् अर्थात् 'ई'
लगेगा। जैसे—कर्तृ→ कर्त्री। इसी प्रकार हर्त्री, धर्त्री, कवियत्री, विधात्री।
दण्डिन् > दण्डिनी। इसी प्रकार तपस्विनी, मानिनी, मनोहारिणी, कामिनी।

─ नियम १६८ (षिद्गौरादिभ्यश्च) गौर आदि शब्दों के अन्त में ई लगता है। गौर—
गौरी। नर्तक —नर्तकी। मातामह—मातामही। पितामह—पितामही। इसी
प्रकार कुमारी, किशोरी, तरुणी, सुन्दरी।

─ नियम १६६ — (जातेरस्त्री०, पुंयोगा०) जातिवाचक शब्दों में तथा स्त्री (पत्नी) अर्थ कहने में ई लगता है। जैसे — ब्राह्मण की स्त्री — ब्राह्मणी। इसी प्रकार शूद्री, गोपी आदि। मृग — मृगी। इसी प्रकार हरिणी, सिंही, व्याघ्री, हंसी, मार्जीरी।

नियम २००- (इन्द्रवरुण०, पत्युर्नो०, यूनस्तिः आदि) इन शब्दों के स्त्रीलिंग में ये स्त्रप होते हैं—इन्द्र—इन्द्राणी, भव—भवानी, रुद्र —रुद्राणी, मातुल—
मातुलानी, उपाध्याय—उपाध्यायानी, आचार्य—आचार्यानी, आचार्या।
पति—पत्नी, युवन्—युवतिः, श्वशुर—श्वश्नूः, राजन्—राज्ञी, विद्वस्—विदुषी।

उदाहरण-वाक्यः --- १. अस्यां नगर्यां ब्राह्मण्यः क्षत्रियाः वैश्याः शुद्राश्च नार्यो वसन्ति।
 अस्मिन् उद्याने मनोहारिण्यः कुमार्यः तरुण्यः सुन्दयों राज्यः युवतयः ससुखं भ्रमन्ति। ३. गुरुकुलस्य आचार्यां बालिकाः पाठयति, आचार्यांनी आचार्यं सेवते।

२. संस्कृत बनाओ: — १. महात्मा गाँधी बकरी का दूध पीते थे। २. सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला थीं। ३. कोयल मधुर स्वर से गाती है। ४. बिल्ली चूहों और चुहियों का नाश करती है। ४. इस कक्षां में मनोरमा सर्वप्रथम है, सुशीला द्वितीय और शान्ति तृतीय। ६. ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय क्षत्रिया से, वैश्य वैश्य स्त्री से और शूद्र शूद्र स्त्री से विवाह करते हैं। ७. बालिका हँसती है, गायिका गाती है और अध्यापिका पढ़ाती है। ८. वे बालिकाएँ पढ़ रही हैं, हँस रही हैं और लिख रही हैं। ६. छोटी बहन, प्रेयसी स्त्री, श्रेयसी सिद्धि और गुरुतर क्रिया सुखद हैं। १०. बालिका पढ़ चुकी है, लिख चुकी है और खाना खा चुकी है। ११. यह मानिनी मनोहारिणी कामिनी अब दिण्डनी तपस्विनी हो गई है। १२. प्रकृति जगत् की कर्त्री, धर्त्री और हर्त्री है। १३. कवियत्री किवता करती है (रच्)। १४. मेरी माता, पत्नी, बहिन, मामी, दादी और नानी आजकल यहाँ पर ही हैं। १५. सुन्दर कुमारी, किशोरी, तरुणी स्त्रियों का सौन्दर्य किसके मन को नहीं हरता ? १६. वन में मृग मृगी के साथ, सिंह सिंही के साथ और व्याघ्र व्याघ्री के साथ घूमते हैं। १७. इन्द्राणी, भवानी, आचार्यानी और आचार्या सदा पूज्य हैं। १८. विदुषी स्त्री रानी और गुरुपत्नी (उपाध्यायानी) के साथ आ रही है। १६. गोपियाँ कृष्ण के साथ खेल रही हैं। २०. हँसती हुई कुमारी ने सामने से आती हुई नववध्रू को देखा।

३. अशुद्ध शुद्ध नियम

(१) अजी, बालका, मूषका, श्रीमता। अजा, बालिका, मूषिका, श्रीमती। १६४-१६६

(२) मृगा, इन्द्रा, रुद्रा, भवा। मृगी, इन्द्राणी, रुद्राणी, भवानी। १६६-२००

(३) पतिनी, श्वशुरी, विद्वानी। पत्नी, श्वश्रूः, विदुषी। २००

४. अभ्यास— इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाओ— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अज, मृग, हंस, कोकिल, मूषक, तपस्विन, मानिन्, मनोहारिन्, कुमार, किशोर, सुन्दर, इन्द्र, आचार्य, भव, रुद्र, पति, युवन्, श्वशुर, राजन्, विद्वस्।

प्. वाक्य बनाओ--- ब्राह्मणी, पत्नी, तरुणी, सुन्दरी, आचार्या, आचार्यानी, विदुषी, श्वश्रूः, युवितः, बुद्धिमती, गायिका, कनीयसी।

### व्याकरण

### आवश्यक निर्देश

- १. जिन शब्दों और धातुओं के तुल्य अन्य शब्दों और घातुओं के रूप चलते हैं, उनके रूपों के सामने उनका संक्षिप्तरूप दिया गया है। संक्षिप्तरूप का भाव यह है कि उस प्रकार के सभी शब्दों या धातुओं के अन्त में वह अंश रहेगा। अत: उस प्रकार से चलने वाले सभी शब्दों और धातुओं के अन्त में संक्षिप्तरूप लगाकर रूप बनाएँ। संक्षिप्तरूपों को शुद्ध स्मरण कर लें।
- २. शब्दों और घातुओं के रूप के साथ अभ्यासों की संख्याएँ दी गई हैं। उसका भाव यह है कि उस शब्द या घातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ है और उस प्रकार से चलनेवाले शब्द या धातु भी उसी अभ्यास में दिये हुए हैं। संक्षिप्तरूप लगाकर उन शब्दों या धातुओं के रूप चलाइए।
  - ३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया है—
- (क) शब्दरूपों में प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हैं। जैसे—प्र० = ग्ना, द्वि० = द्वितीया, तृ० = तृतीया, च० = चतुर्थी, पं० = पंचमी, ष० = षष्ठी, स० = सप्तमी, सं० = संबोधन।
- (ख) पुं० = पुंलिंग, स्त्री० = स्त्रीलिंग, नपुं० = नपुंसक लिंग। एक० = एकवचन, द्वि० = द्विवचन, बहु० = बहुवचन। प्रत्येक शब्द या धातु के रूप में ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी बहुवचन की। जो शब्द किसी विशेष वचन में ही चलते हैं, उनमें उसी वचन के रूप हैं।
- (ग) घातुरूपों में प्र० पु० या प्र० = प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पु० या म० = मध्यमपुरुष, उ० पु० या उ० = उत्तमपुरुष। पर० या प० = परस्मैपद, आ० = आत्मनेपद, उ० = उभयपद।
  - ४. सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, अत: उनके रूप संबोधन में नहीं होते।
- थ्र. संक्षिप्त रूपों में न् को ण् हो जाता है, यदि वह र्या ष् के बाद होता है। यदि र्या ष् के बाद और न् से पहले अट् (स्वर, ह य व र), कवर्ग, पवर्ग, आ, न्, बीच में हों तो भी न् को ण् हो जाएगा। संक्षिप्त रूपों में न् ही रखा गया है, वही सर्वसाधारण है। जैसे, राम का तृतीया एक० भें एन, ष० बहु० में आनाम्। (देखो नियम १६)।

# (१) शब्दरूप-संग्रह (क)

| (५) शब्दरूप-सग्रह (क)                                                       |              |            |            |              |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|--|
| (१) राम ( राम ) अकारान्त पुं० शब्द (१) राम ( संक्षिप्त रूप ) ( देखो अ०१, ४) |              |            |            |              |                |              |  |
| राम:                                                                        | रामौ         | रामाः      | সুত        | अ:           | औ              | आ:           |  |
| रामम्                                                                       | **           | रामान्     | द्वि०      | अम्          | 17             | आन्          |  |
| रामेण                                                                       | रामाध्याम्   | रामै:      | বৃ৹        | एन           | आप्याम्        | ऐ:           |  |
| रामाय                                                                       | **           | रामेध्य:   | च0         | आय           | 21             | एम्य:        |  |
| रामात्                                                                      | **           | **         | पं०        | आत्          | **             | **           |  |
| रामस्य                                                                      | रामयो:       | रामाणाम्   | ष०         | अस्य         | अयो:           | आनाम्        |  |
| रामे                                                                        | 11           | रामेषु     | स०         | ए            | 11             | एषु          |  |
| हे राम!                                                                     | हे रामौ!     | हे रामा:!  | सं०        | अ            | औ              | आ:           |  |
|                                                                             |              |            |            |              |                |              |  |
| (२) हरि।                                                                    | (विष्णु) इका | रान्त पुं० | (२)        | हरि ( संक्षि | प्त रूप)(देखें | ो अध्यास ८ ) |  |
| हरि:                                                                        | हरी          | हरय:       | y0         | ₹:           | ई              | अय:          |  |
| हरिम्                                                                       | "            | हरीन्      | দ্ভি০      | इम्          | **             | ईन्          |  |
| हरिणा                                                                       | हरिभ्याम्    | हरिभि:     | বৃ৹        | इना          | इध्याम्        | इभिः 🖰       |  |
| हरये                                                                        | 'n           | हरिभ्य:    | च०         | अये          | "              | इभ्यः        |  |
| हरे:                                                                        | **           | **         | पं०        | ए:           | **             | ***          |  |
| हरे:                                                                        | हर्यो:       | हरीणाम्    | ष०         | ए:           | योः .          | ईनाम्        |  |
| हरौ                                                                         | 11           | हरिषु      | स०         | ं औ          | 11             | इषु          |  |
| हे हरे!                                                                     | हे हरी!      | हे हरय:!   | सं०        | ए            | ई              | अय:          |  |
|                                                                             |              |            |            |              |                |              |  |
| *                                                                           | (मित्र) इक   | _          |            | सूचना-       |                |              |  |
| सखा                                                                         | सखायौ        | सखाय:      | <b>у</b> о |              | द के तुल्य और  |              |  |
| सखायम्                                                                      | . 11         | सखीन्      | द्धि०      | चलता ह       | । (देखो अध्यास | ( אַצָּ      |  |
| सख्या                                                                       | सिखभ्याम्    | सखिभि:     | বৃ৹        |              |                |              |  |
| सख्ये                                                                       | 11           | सखिध्य:    | च॰         |              |                |              |  |
| सख्युः                                                                      | 11           | **         | पं०        |              |                |              |  |
| सख्युः                                                                      | सख्यो:       | सखीनाम्    | ष०         |              |                |              |  |
| सख्यौ                                                                       | सख्यो:       | सिखिषु     | स०         |              |                |              |  |
| हे सखे!                                                                     | हे सखायौ!    | हे सखाय:।  | सं०        |              |                |              |  |

|                                   |             |                                                |        |                     | _             |             |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|-------------|
| ( ४ ) गुरु ( गुरु ) उकारान्त पुं० |             | ( ४ ) गुरु ( संक्षिप्त रूप ) ( देखो अभ्यास ६ ) |        |                     |               |             |
| गुरु:                             | गुरू        | गुरव:                                          | प्र०   | उ:                  | क             | अव:         |
| गुरुम्                            | **          | गुरून्                                         | ট্লি০  | <b>उम्</b>          | 11            | কন্         |
| गुरुणा                            | गुरुभ्याम्  | गुरुभि:                                        | বৃ৹    | उना                 | उभ्याम्       | ত্তি:       |
| गुरवे                             | 19          | गुरुभ्य:                                       | च०     | अवे                 | 21            | उभ्य:       |
| गुरो:                             | 11          | 11                                             | पं०    | ओः                  | 22            | 21          |
| "                                 | गुर्वो:     | गुरूणाम्                                       | ष०     | **                  | वोः           | ऊनाम्       |
| गुरौ                              |             | गुरुषु                                         | स०     | ॱॵ                  | **            | उषु         |
| हे गुरो!                          | हे गुरू !   | हे गुरव:!                                      | सं०    | ओ                   | ऊ             | अव:         |
|                                   |             |                                                |        |                     |               |             |
| (४) कर्तृ                         | (करनेवाला   | ) ऋकारान्त पुं                                 | o (X). | कर्तृ ( संक्षिप्त र |               | अभ्यास २६ ) |
| कर्ता                             | कर्तारौ     | कर्तार:                                        | प्र०   | आ                   | आरौ           | आर:         |
| कर्तारम्                          | 27 .        | कर्तृन्                                        | द्वि०  | आरम्                | **            | ऋन्         |
| कर्त्रा                           | कर्तृभ्याम् | कर्तृभिः                                       | নৃ৹    | रा                  | ऋभ्याम्       | ऋभि:        |
| कर्त्रे ः                         | 11          | कर्तृभ्य:                                      | च०     | रे                  | **            | ऋभ्य:       |
| कर्तुः                            | **          | . 11                                           | पं०    | ढ:                  | **            | **          |
| "                                 | कर्जो:      | कर्तृणाम्                                      | ष०     | उ:                  | रो:           | ॠणाम्       |
| कर्तरि                            | 11          | कर्तृषु                                        | स∘     | अरि                 | 99 s          | ऋषु         |
| हे कर्तः!                         | हे कर्तारौ! | हे कर्तार:!                                    | सं०    | अ:                  | आरौ           | आर:         |
|                                   |             |                                                |        | •                   |               |             |
| (६) पितृ                          | (पिता) ऋक   | तरान्त पुं०                                    | (६)    | पितृ ( संक्षिप्त    | लप)(देखोः     | अभ्यास २७)  |
| पिता                              | पितरौ       | पितर:                                          | प्र०   | आ                   | अरौ           | अर:         |
| पितरम्                            | 11          | पितृन्                                         | द्धि०  | अरम्                | **            | ॠन्         |
| पित्रा                            | पितृभ्याम्  | पितृभि:                                        | तृ०    | शेष कर्तृवत् (      | (देखो शब्द ५) | )           |
| पित्रे                            | **          | पितृभ्य:                                       | च॰     | ,                   |               |             |
| पितु:                             | 99          | "                                              | पं०    |                     |               |             |
| ,,                                | पित्रो:     | पितृणाम्                                       | ष०     |                     |               |             |
| पितरि                             | 11          | पितृषु                                         | स॰     |                     |               |             |
| हे पितः!                          | हे पितरौ!   | हे पितर:!                                      | सं०    |                     |               |             |

| (७) गो (गाय या बैल) ओकारान्त पुं०, स्त्री० सूचना—                                      |              |                |          |                                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| _गौ:                                                                                   | गावौ         | गाव:           | Дo       | १. साधारणतया (द्यो शब्द को छोड़कर) |                    |                    |
| गाम्                                                                                   | **           | गाः            | द्वि०    | अन्य कोई शब                        | द गो शब्द के       | तुल्य नहीं         |
| गवा                                                                                    | गोभ्याम्     | गोभि:          | तृ॰      | चलता। (देखो                        | अभ्यास २८          | )                  |
| गवे                                                                                    | "            | गोध्य:         | च०       |                                    |                    |                    |
| गो:                                                                                    | **           | 11             | पं०      | २. गो शब्द बै                      | ल अर्थ में पुंति   | लंग है तथा         |
| **                                                                                     | गवो:         | गवाम्          | ঘ0       | गाय; वाणी औ                        | र पृथ्वी अर्थ ग    | में स्त्रीलिंग है। |
| गवि                                                                                    | **           | गोषु           | स॰       |                                    |                    |                    |
| हे गौ:!                                                                                | हे गावौ!     | हे गाव:!       | सं०      |                                    |                    |                    |
|                                                                                        |              |                |          |                                    |                    |                    |
|                                                                                        |              |                |          | भूभृत् ( संक्षिप                   |                    | ब्रो अ० ३०)        |
| भूभृत्                                                                                 | भूभृतौ       | भूभृत:         | प्र०     | त्                                 | तौ                 | त:                 |
| भूभृतम्                                                                                | **           |                | द्वि०    | तम्                                | 11                 | त:                 |
| भूभृता                                                                                 | भूभृद्भ्याम् | भूभृद्भि:      | বৃ৽ ়    | ता                                 | द्भ्याम्           | द्भि:              |
| भूभृते                                                                                 | **           | भूभृद्भ्य:     | च०       | ते                                 | **                 | द्भ्यः             |
| भूभृत:                                                                                 | "            | 11             | पं०      | ন:                                 | .99                | "                  |
| 11                                                                                     | भूभृतो:      | भूभृताम्       | ष०       | तः ·                               | तो:                | ताम्               |
| भूभृति                                                                                 | भूभृतो:      | भूभृत्सु       | स०       | ति                                 | तो:                | त्सु               |
| हे भूभृत्!                                                                             | हे भूभृतौ!   | हे भूभृत:!     | सं०      | त्                                 | तौ                 | त:                 |
| (४) भगव                                                                                | त ( भगवान )  | ) तकारान्त पुं | ·<br>(&) | भगवत् ( संक्षि                     | <br>प्त रूप ) ( टे | खो अ० २६ )         |
| भगवान्                                                                                 | भगवन्तौ      | भगवन्तः        | प्र॰     | आन्                                | अन्तौ              | अन्तः .            |
|                                                                                        | #199711      | भगवतः          | द्वि०    | अन्तम्                             | 11                 | अत:                |
| भगवन्तम्                                                                               | भगवद्ध्याम्  |                | বৃ৹      | ता                                 | द्भ्याम्           | द्भिः              |
| भगवता                                                                                  | गगपद्ग्याम्  |                | च०       | ते                                 | 4                  |                    |
| भगवते                                                                                  |              | भगवद्भ्यः      | पं०      |                                    | 11                 | द्भ्यः             |
| भगवतः                                                                                  |              |                |          | तः<br>''                           |                    |                    |
| "                                                                                      | भगवतो:       | भगवताम्        | ष०       |                                    | तो: .<br>।।        | ताम्               |
| भगवति                                                                                  | 11           | भगवत्सु        | स∘<br>   | ति                                 |                    | त्सु               |
| हे भगवन्!                                                                              |              | हे भगवन्तः!    | सं०      | अन्                                | अन्तौ              | अन्तः              |
| सूचना-शतृप्रत्ययान्त पठत् आदि के प्र॰ एक॰ में आन् के स्थान पर अन् लगेगा, शेष पूर्ववत्। |              |                |          |                                    |                    |                    |

| (१०) करिन् (हाथी ) इन्नन्त पुं० |               | (१०)करिन्(संक्षिप्तरूप)(देखो अ०३१) |               |                  |                 |              |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| करी                             | करिणौ         | करिण:                              | ত্ত           | ई                | इनौ             | इन:          |
| करिणम्                          | **            | **                                 | द्वि०         | इनम्             | **              | **           |
| करिणा                           | करिभ्याम्     | करिभि:                             | নৃ৹           | इना              | इध्याम्         | इभि:         |
| करिणे                           | 11            | करिभ्यः                            | च०            | इने              | **              | इध्य:        |
| करिण:                           | 11            | 11                                 | पं०           | इन:              | 11              | **           |
| 11                              | करिणो:        | क्रिणाम्                           | ष०            | **               | इनो:            | इनाम्        |
| करिणि                           |               | करिषु                              | स॰            | इनि              | 11              | इषु          |
| हे करिन्!                       | हे करिणौ!     | हे करिण:!                          | सं०           | इन्              | इनौ<br>         | इन:          |
| (११) आ                          | त्मन् ( आत्मा | ) अन्नन्त पुं०                     | (99)          | )आत्मन्( संक्षि  | प्त रूप ) (देर  | ब्रो अ० ३२ ) |
| आत्मा                           | आत्मानौ       | आत्मान:                            | प्र॰          | आ                | आनौ             | आन:          |
| आत्मानम्                        | **            | आत्मन:                             | <b>ট্রি</b> ০ | आनम्             | 22              | अन:          |
| आत्मना                          | आत्मध्याम्    | आत्मभि:                            | तृ०           | अना              | अभ्याम्         | अभि:         |
| आत्मने                          | **            | आत्मध्य:                           | <b>च</b> ०    | अने              | 11              | अध्य:        |
| आत्मन:                          | 11            | 11                                 | पं०           | अन:              | 17              | 11           |
| 17                              | आत्मनोः 🕝     | आत्मनाम्                           | ष०            | **               | अनो:            | अनाम्        |
| आत्मनि                          | . 11          | आत्मसु .                           | स०            | अनि              | **              | असु          |
| हे आत्मन्!                      | हे आत्मानौ!   | हे आत्मान:!                        | सं०           | अन्              | आनौ<br>         | आन:          |
| (१२) राज                        | न् ( राजा ) अ | न्नन्त पुं०                        | (93)          | ) राजन् ( संक्षि | प्त रूप ) ( देख | ब्रो अ० ३३ ) |
| राजा                            | राजानौ        | राजान:                             | ¥0            | आ                | आनौ             | आन:          |
| राजानम्                         | **            | राजः                               | দ্রি॰         | आनम् .           | **              | দ:           |
| राज्ञा                          | राजभ्याम्     | राजभि:                             | বৃ৹           | ना               | अध्याम्         | अभि:         |
| राज्ञे                          | *             | राजभ्य:                            | चo.           | ने               | 11              | अभ्य:        |
| राज्ञ:                          | **            | **                                 | पं०           | ন:               | 11              | . 11         |
| 11 -                            | राज्ञो: ∙     | राज्ञाम्                           | ष०            | 29               | नो:             | नाम्         |
| राज्ञि, राजनि                   | 11            | राजसु                              | स॰            | নি, अনি          | **              | असु          |
| हे राजन्!                       | हे राजानौ!    | हे राजानः!                         | सं०           | अन्              | आंनी            | आन:          |
|                                 |               | सू                                 | बना—अ         | त् भाग के स्था   | न पर। (देखो     | नियम ७५)     |

| ( १३ ) रमा ( लक्ष्मी ) अकारान्त स्त्री० |                |                         | (१३)रमा(संक्षिप्त रूप)(देखो अ०३,७)   |                |             |                  |  |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--|
| रमा                                     | रमे            | रमा:                    | प्र०                                 | आ              | ए           | आ:               |  |
| रमाम्                                   | 11             | **                      | ট্রি০                                | आम्            | **          | **               |  |
| रमया                                    | रमाभ्याम्      | रमाभि:                  | বৃ৹                                  | अया            | आभ्याम्     | आभि:             |  |
| रमायै                                   | **             | रमाध्य:                 | 'ব৹                                  | आयै            | **          | आध्यः            |  |
| रमाया:                                  | 29             | 11                      | पं०                                  | आया:           | 11          | H                |  |
| ** *                                    | रमयो:          | रमाणाम्                 | Ф                                    | **             | अयो:        | आ्नाम्           |  |
| रमायाम्                                 | **             | रमासु                   | स॰                                   | ं आयाम्        | 11          | आसु              |  |
| हे रमे!                                 | हे रमे!        | हे रमाः!                | सं०                                  | ए              | ए           | आ:               |  |
|                                         |                |                         |                                      |                |             |                  |  |
| (१४) मि                                 | त (बुद्धि ) इर | कारान्त स्त्री०         | ( 98                                 | ) मति ( संक्षि | प्त रूप)(दे | खो अ० ३४)        |  |
| मति:                                    | मती            | मतय:                    | प्र०                                 | इ:             | \$          | अय:              |  |
| मतिम्                                   | **             | मती:                    | <b>ট্রি</b> ০                        | इम्            | 11          | ईः               |  |
| मत्या                                   | मतिभ्याम्      | मतिभि:                  | বৃ৹                                  | या             | इभ्याम्     | इभि:             |  |
| मत्यै, मतये                             |                | मतिभ्य:                 | च०                                   | यै, अये        | **          | इम्य:            |  |
| मत्याः, मते                             | : ".           | **                      | पं०                                  | या:, ए:        | **          | 11               |  |
| 23 77                                   | मत्थो:         | मतीनाम्                 | ष०                                   | 12 12          | योः         | ईनाम्            |  |
| मत्याम्, मत                             | तै ''          | मतिषु                   | स०                                   | याम्, औ        | 11          | इषु              |  |
| हे मते!                                 | हे मती!        | हे मतय:!                | सं०                                  | ए              | ₹ .         | अय:              |  |
|                                         |                |                         |                                      |                |             |                  |  |
| (१५) न                                  | री ( नदी ) ईंव | <b>हारान्त स्त्री</b> ० | (१५) नदी (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ३५ |                |             |                  |  |
| नदी                                     | नद्यौ          | नद्य:                   | प्र॰                                 | ई              | यौ          | य:               |  |
| नदीम्                                   | 11             | नदी:                    | द्वि०ं                               | ईम्            | 11          | र्इः ्           |  |
| नद्या                                   | नदीभ्याम्      | नदीभि:                  | বৃ৹                                  | या             | ईभ्याम्     | ईभि:             |  |
| नद्यै                                   | **             | नदीभ्य:                 | <b>च</b> ०                           | यै             | )) ·        | ्र <b>ई</b> भ्यः |  |
| नद्याः                                  | **             | **                      | पं०                                  | याः            | 11          | "                |  |
| **                                      | नद्यो:         | नदीनाम्                 | ष्ठ                                  | 11             | यो:         | ईनाम्            |  |
| नद्याम्                                 | 11             | नदीषु                   | स॰                                   | याम्           | **          | ईषु              |  |
| हे नदि!                                 | हे नद्यौ !     | हे नद्य:!               | सं०                                  | इ              | यौ          | य:               |  |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |                 |            | •                  |                 |              |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|
| (१६) धेनु                               | (गाय) उक    | तरान्त स्त्री०  | (94)       | ) धेनु ( संक्षिप्त | क्ष्प)(देखं     | ो अ० ३६ )    |
| धेनुः                                   | धेनू        | घेनव:           | ত্ত        | ढ:                 | ऊ               | अव:          |
| घेनुम्                                  | 11          | धेनू:           | द्वि०      | <b>उम्</b>         | **              | ক:           |
| धेन्वा                                  | घेनुभ्याम्  | धेनुभि:         | নৃ ০       | বা                 | उभ्याम्         | ত্রণি:       |
| धेन्वै, धेनवे                           | **          | धेनुभ्यः        | च०         | वै, अवे            |                 | उध्य:        |
| धेन्वाः, धेनो                           | : "         | 11              | पं०        | वा:, ओ:            | **              | "            |
| 11 11                                   | धेन्वो:     | धेनूनाम्        | ष०         | 11 17              | वो:             | <b>कनाम्</b> |
| धेन्वाम्, धेन                           | * **        | धेनुषु          | स॰         | वाम्, औ            | **              | <b>उ</b> षु  |
| हे धेनो!                                | हे धेनू!    | हे धेनव:!       | सं०        | ओ                  | क               | अव:          |
| •                                       |             |                 |            |                    |                 |              |
| (१७) वध्                                | ( बहू ) ऊक  | ारान्त स्त्री०  | ( 90       | ) वधू ( संक्षित    | ा रूप ) ( देख   | ो अ० ३७)     |
| वधू:                                    | वध्वौ       | वध्व:           | ٦o         | ক:                 | वौ              | व:           |
| वधूम्                                   | 22          | वधू:            | द्वि०      | ऊम्                | 11              | ক:           |
| वध्वा                                   | वधूभ्याम्   | वधूभि:          | तृ० .      | वा                 | <b>ऊ</b> भ्याम् | জি:          |
| ाध्वै                                   | 11 .        | वधूभ्यः         | <b>ਚ</b> 0 | वै                 | 11              | कभ्य:        |
| ध्वाः                                   | 11 .        | 11              | чo         | वाः                | **              | **           |
| 11                                      | वध्वो:      | वघूनाम्         | ষ০         | H                  | वो:             | <b>कनाम्</b> |
| वध्वाम्                                 | 11          | वधृषु           | स॰         | वाम्               | **              | ऊषु          |
| हे वधु!                                 | हे वध्वौ!   | हे वध्व:        | सं०        | उ ं                | वौ              | व:           |
|                                         |             |                 |            |                    |                 |              |
| (१८) वाच                                | र् (वाणी) च | कारान्त स्त्री० | (१८        | ) वाच् (संक्षि     | प्त रूप ) ( देर | ब्रो अ० ३८ ) |
| वाक्-ग्                                 | वाचौ        | वाच:            | प्र०       | क्,ग्              | चौ              | च:           |
| वाचम्                                   | **          | 11              | द्वि०      | चम्                | 31              | **           |
| वाचा                                    | वाग्ध्याम्  | वाग्भिः         | বৃ৹        | चा                 | ग्ध्याम् ं      | विभ:         |
| वाचे                                    | "           | वाग्भ्य:        | <b>ਚ</b> 0 | चे                 | **              | ग्भ्य:       |
| वाच:                                    |             | 11              | पं०        | च:                 | 17 (            |              |
| ##                                      | वाचो:       | वाचाम्          | ष०         | **                 | चो:             | चाम्         |
| वाचि                                    | #           | वाशु            | स०         | चि                 | ** .            | क्षु         |
|                                         |             | हे वाचः!        | सं०        | क्,ग्              | चौ              | च:           |
| हे वाक्-ग्!                             | ह पाया:     | ए जानकः         | ,          |                    |                 |              |

| सिरत् सिरती सिरतः प्र० त् तौ तः सिरतम् "" "" हि० तम् "" "" सिरता सिरद्भ्याम् सिरद्भः च० ते "द्भ्याम् द्भः सिरतः "" " पं० तः "" "" " सिरतोः सिरताम् ष० " तोः ताम् सिरिति " सिरत्धु स० ति " त्षु हे सिरत्। हे सिरती! हे सिरतः! स० त् तौ तः  (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं० (१४) गृह (सिक्षप्त रूप) (देखो अ०२,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आनि " " " हि० " " " गृहेण गृहाभ्याम् गृहैः तृ० एन आभ्याम् ऐः गृहाय " गृहेभ्यः च० आय " एष्यः गृहात् " " पं० आत् " एष्यः गृहात् " " पं० आत् " " गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे " गृहेषु स० ए " एषु हे गृह! हे गृहे। हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२०) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (सिक्षप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ हनी ईनि " " " हि० " " " वारिणा वारिभ्याम् वारिभः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिण " वारिणः चर्ण इनः " " वारिणः " " पं० इनः " " " वारिणाः वारीणाम् ष० " इनोः ईनाम् वारिणः " " इनोः ईनाम् वारिणः " वारिषाः वारिषाम् ष० " इनोः ईनाम् वारिणः " वारिषाः वारिषा वारिष् स० " इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (१६) सरित् (नदी) तकारान्त स्त्री० |                | (१६) सरित्( संक्षिप्तं रूप)( देखो अ० ३६) |               |            |                   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|--|
| सिरतम् " । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सरित्                             | सरितौ          | सरित:                                    | Яo            | त्         | तौ                | त:           |  |
| सिरिता सिर्दिश्याम् सिरिद्धिः ए० ता दृष्याम् दृषिः सिरिते '' सिर्द्धियः च० ते '' दृष्यः सिरितः '' '' पं० तः '' '' सिरितोः सिरिताम् ष० '' तोः ताम् सिरिति '' सिरित्धु स० ति '' त्सु हे सिरित्। हे सिरितौ! हे सिरितः! सं० त् तौ तः  (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं० (१४) गृह (सिक्षिप्त रूप) (देखो अ० २,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आिन '' '' 'हि० '' '' गृहेष गृहाध्याम् गृहैः ए० एन आध्याम् ऐः गृहाय '' गृहेध्यः च० आय '' एष्यः गृहाय '' गृहेध्यः च० आय '' एष्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु सं० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आिन  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (सिक्षिप्त रूप) (देखो अ० ४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हि० '' '' वारिणा वारिष्याम् वारिषिः ए० इना इध्याम् इिषः वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः वारिणः '' '' '' वारिणाः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सरितम्                            | **             | **                                       | <b>ট্রি</b> ০ | तम्        | 11                | 11           |  |
| सारत सारद्भ्यः च त त प्रात्तिः सारितः " " पं तः " " सारितः सारितः सारिताम् च तः " तोः ताम् सारिति " सारितः सारितः स्व ति " तः ताम् सारिति " सारितः स्व स्व ति " तः ताम् सारिति " सारितः सेव ति " तः ताम् सारितः हे सारितः! हे सारितः! सं ति तः तो तः   (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं (१४) गृह (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० २,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आनि " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                 | सरिद्ध्याम्    | सरिद्भि:                                 | বৃ৹           | ता         | द्भ्याम्          | ंद्भि:       |  |
| सिरित: "" पं० त: "" "  " सिरिती: सिरिताम् ष० " तो: ताम् सिरिति " सिरित्तु स० ति " त्सु हे सिरित्। हे सिरितौ! हे सिरितः! सं० त् तौ त:  (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं० (१४) गृह (सिक्षिप्त रूप) (देखो अ०२,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आनि " " " हि० " " " गृहेण गृहाभ्याम् गृहैः तृ० एन आभ्याम् ऐः गृहाय " गृहेभ्यः च० आय " एप्यः गृहात् " " पं० आत् " " गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे " गृहेषु सं० ए " एषु हे गृह। हे गृह। हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२९) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (सिक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि " " " हि० " " " वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणः " " वारिणः चरणाम् इनाः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सरिते                             | **             | सरिद्भ्य:                                | च०            | ते         | 11 .              | द्भ्य:       |  |
| सिरिति '' सिरित्धु से० ति '' त्सु हे सिरित्।! हे सिरित्।! हे सिरित्।! सं० त् तौ तः  (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं० (१४) गृह (सिक्षप्त रूप) (देखो अ०२,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आनि '' '' 'हि० '' '' '' गृहेण गृहाभ्याम् गृहैः तृ० एन आभ्याम् ऐः गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् च० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु सं० ए '' एषु हे गृह! हे गृह! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) चारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) चारि (सिक्षप्त रूप) (देखो अ०४०) चारि चारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हि० '' '' चारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः चारिणः '' '' पं० इनः '' इम्यः चारिणः '' '' पं० इनः '' '' वारिणः '' '' चारिणः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सरित:                             | **             |                                          | पं०           | त:         | 11                | 11           |  |
| सारात सारा | 11                                | सरितो:         | सरिताम्                                  | ष०            | **         | तो:               | ताम्         |  |
| (२०) गृह (घर) अकारान्त नपुं० (१४) गृह (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०२,६) गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आनि '' '' '' हिं० '' '' '' गृहेण गृहाभ्याम् गृहै: तृ० एन आभ्याम् ऐ: गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृह! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२०) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ हनी ईनि '' '' हिं० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' '' पं० इनः '' '' वारिणः '' '' पं० इनः '' '' '' वारिणः '' '' पं० इनः '' ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सरिति                             | . 11           | सरित्सु                                  | स०            | ति         | 11                | त्सु         |  |
| गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आिन '' '' हिं '' '' '' गृहेण गृहाभ्याम् गृहै: तृ० एन आभ्याम् ऐ: गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आिन  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी इंनि '' '' हिं० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' '' पं० इनः '' '' वारिणः '' '' वारिणः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हे सरित्!                         | हे सरितौ!      | हे सरित:!                                | सं०           | त्         | तौ                | त:           |  |
| गृहम् गृहे गृहाणि प्र० अम् ए आिन '' '' हिं '' '' '' गृहेण गृहाभ्याम् गृहै: तृ० एन आभ्याम् ऐ: गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आिन  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी इंनि '' '' हिं० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' '' पं० इनः '' '' वारिणः '' '' वारिणः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                |                                          |               |            |                   |              |  |
| गृहेण गृहाभ्याम् गृहै: तृ० एन आभ्याम् ऐ: गृहाय '' गृहेभ्य: च० आय '' एभ्य: गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयो: गृहाणाम् ष० अस्य अयो: आनाम् गृहे '' गृहेषु सं० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी इंनि '' '' द्वि० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभि: तृ० इना इभ्याम् इभि: वारिणे '' वारिभ्य: च० इने '' इभ्य: वारिण: '' पं० इन: '' '' '' वारिण: वारीणाम् ष० '' इनो: ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( २० ) गृह                        | (घर) अका       | रान्त नपुं०                              | (48           | ) गृह ( सं | क्षिप्त रूप)(देख  | ब्रो अ० २,६) |  |
| गृहोण गृहाभ्याम् गृहै: तृ० एन आभ्याम् ऐ: गृहाय '' गृहेभ्य: च० आय '' एभ्य: गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयो: गृहाणाम् ष० अस्य अयो: आनाम् गृहे '' गृहेषु सं० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) चारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) चारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) चारि चारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' द्वि० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभि: तृ० इना इभ्याम् इभि: ' चारिणः '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' पं० इन: '' '' वारिणः '' वारिणः वारीणाम् ष० '' इनो: ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गृहम्                             | गृहे           | गृहाणि                                   | प्र०          | अम्        | Ų                 | आनि          |  |
| गृहाय '' गृहेभ्यः च० आय '' एभ्यः गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृह! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२९) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' द्वि० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' पं० इनः '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 11             | 91                                       | द्वि०         | 11         | 11                | 11           |  |
| गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हि० '' '' वारिणा वारिष्याम् वारिषिः तृ० इना इध्याम् इषिः वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः वारिणः '' पं० इनः '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गृहेण                             | गृहाध्याम्     | गृहै:                                    | বৃ৹           | एन         | आध्याम्           | ऐ:           |  |
| गृहात् '' '' पं० आत् '' '' गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृह! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हि० '' '' वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' पं० इनः '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गृहाय                             | **             | गृहेभ्य:                                 | च०            | आय         | **                | एभ्यः        |  |
| गृहस्य गृहयोः गृहाणाम् ष० अस्य अयोः आनाम् गृहे '' गृहेषु स० ए '' एषु हे गृह! हे गृहे! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हि० '' '' वारिणा वारिष्याम् वारिषिः तृ० इना इध्याम् इषिः वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः वारिणः '' पं० इनः '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                 | **             | 11                                       | पं०           | आत्        | 11                | **           |  |
| गृहे '' गृहेषु सं० ए '' एषु हे गृह। हे गृह। हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२९) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०)  वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी इंनि '' '' दि० '' ''  वारिणा वारिष्याम् वारिभिः तृ० इना इध्याम् इभिः  वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः  वारिणः '' पं० इनः '' ''  '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | गृहयो:         | गृहाणाम्                                 | ড়৹           | . अस्य     | अयो:              | आनाम्        |  |
| हे गृह! हे गृह! हे गृहाणि! सं० अ ए आनि  (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०)  वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि  '' '' द्वि० '' ''  वारिणा वारिष्याम् वारिषिः तृ० इना इध्याम् इषिः  वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः  वारिणः '' पं० इनः ''  '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                 | _              |                                          | सं०           | ए          | 11                | एषु          |  |
| (२१) वारि (जल) इकारान्त नपुं० (२०) वारि (संक्षिप्त रूप) (देखो अ०४०) वारि वारिणी वारीणि प्र० इ इनी ईनि '' '' हिं० '' '' वारिणा वारिष्याम् वारिषिः तृ० इना इध्याम् इषिः वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः वारिणः '' '' पं० इनः '' '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | हे गृहे!       | हे गृहाणि!                               | सं०           | अ          | y                 | आनि          |  |
| वारि     वारिणी     वारिणि     प्र० इ     इनी     ईनि       ''     ''     ''     ''     ''       वारिणा     वारिण्याम्     वारिण्याः     च० इने     ''     इभ्याम्     इणिः       वारिणः     ''     वारिण्याः     च० इने     ''     इभ्याः       वारिणः     ''     पं० इनः     ''       ''     वारिणोः     वारीणाम्     ष०     ''     इनोः     ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                 |                |                                          |               |            |                   |              |  |
| त्रारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः वारिणः '' पं० इनः '' ''  '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (२१)वा                            | रि ( जल ) इव   | कारान्त नपुं०                            | (२०           | ) वारि (   | संक्षिप्त रूप)(रे | खो अ० ४०)    |  |
| वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः तृ० इना इभ्याम् इभिः<br>वारिणे '' वारिभ्यः च० इने '' इभ्यः<br>वारिणः '' '' पं० इनः '' ''<br>'' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वारि                              | वारिणी .       | वारीणि                                   | प्र॰          | इ          | इनी               | ईनि          |  |
| वारिणे '' वारिष्यः च० इने '' इध्यः<br>वारिणः '' '' पं० इनः '' ''<br>'' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                                | 11             | **                                       | দ্ধি০         | "          | . 11              | 11           |  |
| वारिण '' वारिभ्यः च० इन इन्पः वारिणः '' '' पं० इनः '' '' '' वारिणोः वारीणाम् ष० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वारिणा                            | वारिभ्याम्     | वारिभि:                                  | বৃ৹           | इना        | इभ्याम्           | इभि: '       |  |
| वारिणः '' ५० ६१ः '' वारिणोः वारीणाम् ६० '' इनोः ईनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वारिणे                            | **             | वारिभ्य:                                 | <b>च</b> ०    | इने        | , 11              | इभ्यः        |  |
| ditali: altiality to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वारिण:                            | **             | 11                                       | पं०           | इन:        | **                | **           |  |
| वारिणि '' वारिषु स० इनि '' इषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                                | वारिणोः        | वारीणाम्                                 | ष०            | 11         | इनो:              | ईनाम्        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वारिणि                            | 11             | वारिषु                                   | स०            | इनि        | 11                | इबु          |  |
| े हे वारि, वारे !हे वारिणी! सं० इ, ए इनी ईंनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं हे वारि, व                      | ारे!हे वारिणी! | हे वारीणि!                               | सं०           | इ, ए       | इनी               | ईनि          |  |

| • `          |               |                         |                                             | •               |              | <b>G</b> , <b>V</b> |  |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| (२२) दि      | य (दही ) इव   | <b>हारान्त नपुं</b> ०   | ( २२ ) दिध ( संक्षिप्त रूप ) ( देखो अ० ४१ ) |                 |              |                     |  |
| .दधि         | दिधनी         | दधीनि                   | प्र०                                        | इ               | इनी          | ईनि                 |  |
| **           | **            | 11                      | ব্লি০                                       | **              | **           | **                  |  |
| दघ्ना        | दिधिभ्याम्    | दधिभि:                  | বৃ৹                                         | ना              | इध्याम्      | इभि:                |  |
| दघ्ने        | 11            | द्धिभ्य:                | <b>ভ</b> ০                                  | ने              | 21           | इध्य:               |  |
| दघः          | 11            | 22                      | पं०                                         | न:              | **           | 11                  |  |
| **           | दघ्नो:        | दध्नाम्                 | ष०                                          | 11 -            | नो:          | नाम्                |  |
| दध्नि, दर्घा | ने ''         | दिधषु                   | स०                                          | নি, अনি         | 9.1          | इषु                 |  |
| हे दिध, दध   | । दिधनी !     | दधीनि!                  | सं०                                         | इ, ए            | इनी          | ईनि                 |  |
|              |               |                         |                                             |                 |              | •                   |  |
| (२३) मध्     | रु ( शहद ) उव | कारान्त <b>नपुं</b> ०   | ( २३ )                                      | मधु ( संक्षिप्त | रूप)(देख     | ो अ० ४२ )           |  |
| मधु          | मधुनी         | मधूनि                   | प्र०                                        | ढ               | उनी          | <b>ক</b> িন         |  |
| **           | **            | 11                      | द्वि०                                       | 77 -            | **           | "                   |  |
| मधुना        | मधुभ्याम्     | मधुभि:                  | वृ०                                         | उना             | उभ्याम्      | उभि:                |  |
| रधुने        | **            | मधुभ्य:                 | च०                                          | उने             | **           | उभ्य:               |  |
| मधुन:        | **            | 11                      | पं०                                         | उन:             | **           | **                  |  |
| **           | मधुनो:        | मधूनाम्                 | ষ্                                          | **              | उनो:         | ऊनाम्               |  |
| मधुनि        | 11            | मधुषु                   | स०                                          | <b>उ</b> नि     | "            | <b>उ</b> षु         |  |
| हे मधु, मधे  | !हे मधुनी!    | हे मधूनि!               | सं०                                         | ड, ओ            | उनी          | <b>ऊ</b> नि         |  |
|              |               |                         |                                             |                 |              |                     |  |
| (२४) पय      | स् ( दूध, जल  | ı ) असन्त नपुं <b>०</b> | (88)                                        | पयस्( संक्षिप   | त रूप ) (देर | ब्रो अ० ४३ )        |  |
| पय:          | पयसी          | पयांसि ं                | স৹                                          | अ:              | असी          | आंसि                |  |
| **           | "             | **                      | <b>ট্রি</b> ০                               | **              | 11           | 11                  |  |
| पयसा         | पयोध्याम्     | पयोभि:                  | বৃ৹                                         | असा             | ओभ्याम्      | ओभि:                |  |
| पयसे         | **            | पयोभ्यः                 | च०                                          | असे .           | **           | ओभ्य:               |  |
| पयस:         | **            | n                       | पं०                                         | अस: ़           | "            | **                  |  |
|              | पयसो:         | पयसाम्                  | ष०                                          | 71              | असो:         | असाम्               |  |
| पवसि         | 11            | पयस्सु, पयःसु           | स॰                                          | असि             | **           | अ:सु, अस्सु         |  |
| हे पयः!      | हे पयसी!      | हे पयांसि!              | सं०                                         | अ:              | असी          | आंसि<br>५.7         |  |

| (२५) शर्म     | न् ( सुख ) अ        | न्नन्त नपुं०    | ( २५ )        | (२५) शर्मन् (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ४४) |                  |                     |  |  |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--|--|
| शर्म          | शर्मणी              | शर्माणि         | प्र०          | अ                                        | अनी              | आनि                 |  |  |
| 1)            | 11                  | 11              | <b>ট্রি</b> ০ | 11                                       | 11               | 11                  |  |  |
| शर्मणा        | शर्मभ्याम्          | शर्मभि:         | तृ॰           | अना                                      | अभ्याम्          | अभि:                |  |  |
| शर्मणे        | 11                  | शर्मध्य:        | च०            | अने                                      | **               | अध्यः               |  |  |
| शर्मण:        | **                  | **              | पं०           | अन:                                      | 11               | 11                  |  |  |
| 11            | शर्मणो:             | शर्मणाम्        | ष०            | **                                       | अनो:             | अनाम्               |  |  |
| शर्मणि        | **                  | शर्मसु          | स०            | अनि                                      | **               | असु                 |  |  |
| हे शर्म, शर्म | न्! हे शर्मणी!      | हे शर्माणि!     | सं०           | अ, अन्                                   | अनी              | आनि                 |  |  |
|               |                     |                 |               |                                          |                  |                     |  |  |
| ( २६ ) जग     | ात् ( संसार ) र     | तकारान्त नपुं०  | ( २६          | ) जगत् ( संक्षि                          | प्त रूप)(दे      | खो अ <b>० ४</b> ४ ) |  |  |
| जगत्          | जगती                | जगन्ति          | प्र०          | अत्                                      | अती              | अन्ति               |  |  |
| 11            | 11                  | 11              | द्वि०         | **                                       | 11               | 11                  |  |  |
| जगता          | <b>़जगद्</b> भ्याम् | जगद्भि:         | तृ०ं          | अता                                      | अद्भ्याम्        | अंद्भि:             |  |  |
| जगते          | 12                  | जगद्भ्यः        | च०            | अते                                      | **               | अद्भ्यः             |  |  |
| जगत:          | 22                  | 1)              | पं०           | अत:                                      | 11               | 11                  |  |  |
| **            | जगतो:               | जगताम्          | οp            | ii .                                     | अतो:             | अताम्               |  |  |
| जगति          | 11,                 | जगत्सु          | स०            | अति                                      | 1. 11            | अत्सु               |  |  |
| हे जगत्!      | हे जगती!            | हे जगन्ति!      | सं०           | अत्                                      | अती              | अन्ति               |  |  |
| ·             |                     |                 |               |                                          |                  |                     |  |  |
| (२७) ना       | मन् (नाम ) ३        | भन्नन्त नपुं०   | ( 3/          | 9 ) नामन् ( सं <b>र्</b>                 | क्षप्त रूप ) (रं | देखो अ० ४६ )        |  |  |
| नाम           | नाम्नी, नाम         | नी नामानि       | प्र॰          | अ                                        | नी, अनी          | आनि                 |  |  |
| 11            | 11 11               | 11              | द्वि०         | п                                        | H H '            | **                  |  |  |
| नाम्ना        | नामभ्याम्           | नामभि:          | ্বৃ৹          | ना                                       | अध्याम्          | अभि:                |  |  |
| नाम्ने        | 11                  | नामभ्यः         | च0            | ने                                       | **               | अध्यः               |  |  |
| नाम्न:        |                     | 21              | पं०           | न:                                       | 11               | 11                  |  |  |
| **            | नाम्नो:             | नाम्नाम्        | বৃত           | 11                                       | नोः              | नाम्                |  |  |
| नाम्नि, ना    | मनि"                | नामसु           | स०            | नि, अनि                                  | "                | असु                 |  |  |
| हे नाम, न     | मन्! हे नाम्नी      | , नामनी ! हे ना | मानि ! सं     | ० अ, अन्                                 | अनी              | आनि                 |  |  |
|               |                     |                 |               |                                          |                  |                     |  |  |

| ( २८ ) ( क                                                                | २८)(क) मनस्(मन) असन्त नपुं० (२८)(क) मनस्(संक्षिप्त रूप)(देखो अ०४७) |                |               |              |               |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--|--|
| मन:                                                                       | मनसी                                                               | मनांसि         | प्र॰          | अ:           | असी           | आंसि        |  |  |
| 11                                                                        | **                                                                 | 11             | <b>ট্রি</b> ০ | 71           | 11            | 11          |  |  |
| मनसा                                                                      | मनोध्याम्                                                          | मनोभि:         | तृ०           | असा          | ओभ्याम्       | ઓિંમ:       |  |  |
| मनसे                                                                      | 11                                                                 | मनोभ्य:        | च०            | असे          | 11            | ओभ्य:       |  |  |
| मनस:                                                                      | **                                                                 | 21             | पं०           | अस:          | 11            | 11          |  |  |
| 11                                                                        | मनसो:                                                              | मनसाम्         | ष०            | 11           | असो:          | असाम्       |  |  |
| मनसि                                                                      | 11                                                                 | मन:सु, स्सु    | स०            | असि          | **            | अ:सु, अस्सु |  |  |
| हे मनः!                                                                   | हे मनसी!                                                           | हे मनांसि!     | सं०           | अ:           | असी           | आंसि        |  |  |
|                                                                           |                                                                    |                |               |              |               |             |  |  |
| (२८)(ख) हविष्(हर्वि) इषन्त नपुं० (२८)(ख) हविष्(संक्षिप्त रूप)(देखो अ० ४७) |                                                                    |                |               |              |               |             |  |  |
| हवि:                                                                      | हविषी                                                              | हर्वीषि        | प्र॰          | ₹:           | इषी           | ईंषि        |  |  |
| **                                                                        | 31                                                                 | 11             | द्धि॰         | 21           | 17            | "           |  |  |
| हविषा                                                                     | हविर्ध्याम्                                                        | हविभिं:        | বৃ৹           | इषा          | इर्ध्याम्     | इर्भि:      |  |  |
| हविषे                                                                     | 11                                                                 | हविर्ध्यः      | च०            | इषे          | **            | इर्ध्यः     |  |  |
| हविष:                                                                     | 11                                                                 | **             | पं०           | इष:          | **            | **          |  |  |
| 12                                                                        | हविषो:                                                             | हविषाम्        | ष०            | 11           | इषो:          | इषाम्       |  |  |
| हविषि                                                                     | 77                                                                 | हवि:षु         | स॰            | इषि          | **            | इ:बु        |  |  |
| हे हवि:!                                                                  | हे हविषी!                                                          | हे हवींषि      | सं०           | ₹:           | इषी           | ईषि         |  |  |
|                                                                           |                                                                    |                |               |              |               |             |  |  |
| (२६)(व                                                                    | <b>ह</b> ) सर्व ( सब                                               | ) सर्वनाम पुं० | ( 25          | ) (क) सर्व ( | संक्षिप्त रूप | 1)          |  |  |
|                                                                           |                                                                    |                |               |              | ( दे          | खो अ० १०)   |  |  |
| सर्व:                                                                     | सर्वौ                                                              | सर्वे          | प्र०          | अ:           | औ             | ए           |  |  |
| सर्वम्                                                                    | 11                                                                 | सर्वान्        | द्वि०         | अम् .        | 11            | आन्         |  |  |
| सर्वेण                                                                    | सर्वाध्याम्                                                        | सर्वै:         | বৃ৹           | एन 🕖         | आभ्याम्       | ऐ:          |  |  |
| सर्वस्मै                                                                  | 11                                                                 | सर्वेभ्य:      | चे०           | अस्मै        | 11            | एभ्य:       |  |  |
| सर्वस्मात्                                                                | 11                                                                 | **             | पं०           | अस्मात्      | **            | **          |  |  |
| सर्वस्य                                                                   | सर्वयो:                                                            | सर्वेषाम्      | ष्ठ           | अस्य         | अयो:          | एषाम्       |  |  |
| सर्वस्मिन्                                                                | 11                                                                 | सर्वेषु        | स०            | अस्मिन्      | **            | एषु         |  |  |
| U-115-1-4                                                                 |                                                                    |                |               |              |               |             |  |  |

```
(२६)(ख) सर्व (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० ११)
(२६)(ख)सर्व(सब)नपुं०
सर्वम्
                        सर्वाणि
           सर्वे
                                      प्र०
                                             अम्
                                                                       आनि
                                                          ए
,,
                                     द्वि०
सर्वेण
           सर्वाभ्याम्
                        सर्वै:
                                      নৃ০
                                             एन
                                                          आभ्याम्
शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो २६, क)
                                     शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो २६, क)
(२६)(ग)सर्वा(सब)स्त्री०
                               (२६)(ग)सर्वा (संक्षिप्त रूप) (देखो अ० १२)
सर्वा
           सर्वे
                        सर्वा:
                                      प्र०
                                             आ
                                                          ए
                                                                       आ:
                                                                       93
सर्वाम्
                                      द्वि०
                                                           Ιţ
                                             आम्
सर्वया
           सर्वाध्याम्
                        सर्वाभि:
                                                                       आभि:
                                      নৃ৹
                                             अया
                                                          आभ्याम्
सर्वस्यै
                        सर्वाभ्य:
                                             अस्यै
                                      च०
                                                                       आभ्य:
सर्वस्या:
                                      पं०
                                             अस्या:
,,
                        सर्वासाम्
                                                          अयो:
            सर्वयो:
                                                                       आसाम्
                                      ঘ০
सर्वस्याम्
                        सर्वासु
                                                                       आसु
                                      स०
                                             अस्याम्
                                             (३१) तत् (वह) (देखो अ० १०-१२)
(३०) पूर्व (प्रथम, पूर्व ) (देखो अ० १०-१२)
सूचना-पूर्व के तीनों लिंगों में रूप सर्व के
                                              (क) पुंलिंग-सः
                                                                   तौ
तुल्य चलेंगे। देखो उपर्युक्त २६, क, ख, ग
                                                           तम्
                                                                        तान्
                                                    शेष सर्व (पुंलिंग) के तुल्य।
 (संक्षिप्त रूप लगाओ)।
                                              (ख) नपुं — तत्
                                                     शेष सर्व (नपुं०) के तुल्य।
                                        (ग)स्त्री०-सा
(३२) एतत् (यह) (देखो अ० १०-१२)
(क) पुंलिंग—एष: एतौ एते प्र०
                                                                              द्वि०
                                                   ताम्
                                              शेष सर्व (स्त्री) के तुल्य।
       शेष सर्व या तत् (पुंलिंग) के तुल्य।
                         एतानि प्र० सूचना-तीनों लिंगों में नपुं० एकवचन को छोड़कर
(ख) नपुं० -- एतत् एते
                                              सर्वत्र तत् का 'त' ही शेष रहता है, उसी
                                  द्वि०
                                              के रूप चलेंगे।
            शेष सर्व या तत् (नपुं०) के तुल्य।
(ग)स्त्री०-एषा एते एताः
            शेष सर्व (स्त्री०) के तुल्य।
सूचना - शेष स्थानों पर 'एत' के रूप चलेंगे।
```

```
(३३) यत् (जो) (देखो अ० १०-१२) (३४) किम् (कौन) (देखो अ० १०-१२)
(क) पुं० यः
                     यौ
                           ये
                                 प्र०
                                      (क) पुं०-- कः
                                                            कौ
                           यान् द्वि०
                                                                    कान्
              शेष सर्व (पुं०) के तुल्य।
                                                   शेष सर्व (पुं०) के तुल्य।
                           यानि प्र०
                     चे
                                     (ख) नपुं०—िकम्
                                                                    कानि
                                                                           पु०
(ख) नपुं०- यत्
                                 द्भि०
                                                                           द्वि०
              शेष सर्व (नपुं०) के तुल्य।
                                                  शेष सर्व (नपुं०) के तुल्ए।
                                 प्र० (ख) स्त्री०-का
                                                            के
(ग)स्त्री० - या
                           याः
                                                                           प्रव
                                 द्वि०
                                                  काम्
                                                                           द्भि०
                                                 शेष सर्व (स्त्री०) के तुल्य।
              शेष सर्व (स्त्री०) के तुल्य।
सूचना- शेष स्थानों पर 'य' के रूप होंगे। सूचना- शेष स्थानों पर 'क' के रूप चलेंगे।
```

(३४) युष्पद् (तू) (देखो० अ० १६) (३६) अस्पद् (मैं) (देखो अ० १७) अहम् आवाम् युवाम् यूयम् प्र० त्वम् ,, .. अस्मान् युष्मान् त्वाम् } ਫ਼ਿ॰ { नौ न: व: वाम् त्वा अस्माभि: युवाध्याम् युष्पाभि: आवाभ्याम् বৃ৹ त्वया \* \* अस्मध्यम् तुभ्यम् नी नः ते वाम् व: आवाभ्याम् अस्मत् युष्मत् युवाभ्याम् त्वत् युष्माकम् } ष० { आवयो: अस्माकम् युवयो: तव नौ ते नः वाम् मिय आवयो: अस्मास् त्विय युवयो: युष्पासु स०

| (३७)(क) इदम् (यह) (पु०) |         |         | (३७)(ख) इदम्(यह)(नपु०) |           |         |         |  |  |
|-------------------------|---------|---------|------------------------|-----------|---------|---------|--|--|
|                         | (देखो अ | ( # P c |                        |           | (देखो अ | _       |  |  |
| अयम्                    | इमौ     | इमे     | प्र०                   | इदम्      | इमे     | इमानि   |  |  |
| इमम्                    | **      | इमान्   | द्धि०                  | **        | 22+     |         |  |  |
| अनेन                    | आध्याम् | एभि:    | तृ०                    | अनेन      | आध्याम् | एभि:    |  |  |
| अस्मै                   | 11      | एध्य:   | च०                     | अस्मै     | , 11    | एध्यः · |  |  |
| अस्मात्                 | 99 ,    | **      | पं०                    | अस्मात्   | 2.0     | **      |  |  |
| अस्य                    | अनयो:   | एषाम्   | ष०                     | अस्य      | अनयो:   | ्एषाम्  |  |  |
| अस्मिन्                 | •       | एषु     | स०                     | _ अस्मिन् |         | एषु     |  |  |

| (३७)(ग )इदम्(स्त्री०)<br>(देखो अ० १४) |            | (३८)(क) अदस्  |                | (वह)(पुं०)<br>(देखो अ० १३) |                |                    |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| इयम्                                  | इमे        | इमा:          | 'সু৹           | असौ                        | अमू            | अमी                |
| इमाम्                                 | 11         | 11            | द्धि॰          | अमुम्                      | "              | अमून्              |
| अनया                                  | आध्याम्    | आभि:          | নৃ৹            | अमुना                      | अमूभ्याम्      | अमीभि:             |
| अस्यै                                 | 11         | आभ्य:         | च <sub>0</sub> | अमुष्मै                    | "              | अमीभ्य:            |
| अस्या:                                | **         | **            | पं०            | अमुष्मात्                  | 11             | 11                 |
| 11                                    | अनयो:      | आसाम्         | <b>ভ</b> o     | अमुष्य                     | अमुयो:         | अमीषाम्            |
| अस्याम्                               | ***        | आसु           | स०             | अमुष्मिन्                  | "              | अमीषु              |
|                                       |            |               |                |                            |                |                    |
| (३८)(ख) अदस् नपुं० (देखो अ० ११        |            |               | r)             | (३८)(ग)                    | अदस् स्त्री० ( | (देखो अ० १५)       |
| अद:                                   | अमू        | अमूनि         | प्र०           | असौ                        | अमू            | अमू:               |
| **                                    | **         | **            | ট্রি০          | अमूम्                      | 11             | '91                |
| अमुना                                 | अमूध्याम्  | अमीभि:        | বৃ৹            | अमुया                      | अमूभ्याम्      | अमूभि:             |
| अमुष्मै                               | 11         | अमीभ्य:       | च०             | अमुष्यै                    | 11             | अमूध्यः            |
| अमुष्मात्                             | "          | **            | पं०            | अमुष्याः                   | **             | 11                 |
| अमुष्य                                | अमुयो:     | अमीषाम्       | ষ্             | 11                         | अमुयो:         | अमूषाम्            |
| अमुष्मिन्                             | 11         | अमीषु         | स०             | अमुष्याम्                  | 17             | अमूषु              |
| .3                                    |            |               |                |                            |                |                    |
| हम् (३ <i>६</i> )                     | त (एक) (वे | खो अ० १८)     | 3 <i>f</i> ) ( | ) द्वि (दो ) (             | देखो अ०        | ۹٤)                |
| पुंलिंग                               | नपुंसक०    | स्त्रीलिंग    |                | पुंलि                      | ग              | नपुंसक० स्त्री०    |
| एक:                                   | एकम्       | एका           | प्र            | द्वी                       |                | हे                 |
| एकम्                                  | "          | एकाम्         | द्धि०          | 12                         |                | " .                |
| एकेन ,                                | एकेन '     | एकया          | বৃ৹            | द्वाध्य                    | गम्            | द्वाभ्याम्         |
| एकस्मै                                | एकस्मै     | एकस्यै        | च०             | 11                         |                | 21                 |
| एकस्मात्                              | एकस्मात्   | एकस्याः       | पं०            | 11                         |                | **                 |
| एकस्य                                 | एकस्य      | 11            | ষ০             | द्वयो                      | :              | द्वयो:             |
| एकस्मिन्                              | एकस्मिन्   | एकस्याम्      | स॰             | **                         |                | 11                 |
|                                       |            | वन में रूप चल |                | सूचना                      | केवल द्विव     | वन में रूप चलेंगे। |

| (२२) त्रि (तीन) (देखो अ०२०) |                                                                                         |                                                                                          | ( ४२ ) चतुर् ( चार ) ( देखो अ० २१ )                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नपुं०                       | स्त्री०                                                                                 |                                                                                          | पुं०                                                                                                                                                           | नपुं०                                                                                                                                                                                                                  | स्त्री०                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| त्रीणि                      | तिस्न:                                                                                  | Уo                                                                                       | चत्वार:                                                                                                                                                        | चत्वारि                                                                                                                                                                                                                | चतस्रः                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11                          | 21                                                                                      | द्वि०                                                                                    | चतुर:                                                                                                                                                          | **                                                                                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| त्रिभि:                     | तिसृभिः                                                                                 | वृ०                                                                                      | चतुर्भिः                                                                                                                                                       | चतुर्भिः                                                                                                                                                                                                               | चतसृभि:                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| त्रिभ्य:                    | तिसृध्य:                                                                                | <b>च</b> ०                                                                               | चतुर्भ्यः                                                                                                                                                      | चतुर्भ्यः                                                                                                                                                                                                              | चतसृभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| н ,                         | 11                                                                                      | पं०                                                                                      | **                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| त्रयाणाम्                   | तिसृणाम्                                                                                | ष०                                                                                       | चतुर्णाम्                                                                                                                                                      | चतुर्णाम्                                                                                                                                                                                                              | चतसृणाम्                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                             |                                                                                         | स०                                                                                       | चतुर्षु                                                                                                                                                        | चतुर्षु .                                                                                                                                                                                                              | चतसृषु                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                             | नपुंo<br>त्रीणि<br>''<br>त्रिभिः<br>त्रिभ्यः<br>''<br>त्रयाणाम्<br>त्रिषु<br>से १८ तक व | नपुं० स्त्री०<br>त्रीणि तिस्नः<br>'' ''<br>त्रिभिः तिसृभिः<br>त्रिभ्यः तिसृभ्यः<br>'' '' | नपुं० स्त्री० त्रीणि तिस्तः प्र० '' '' द्वि० त्रिभिः तिसृभिः तृ० त्रिभ्यः तिसृभ्यः च० '' '' पं० त्रयाणाम् तिसृणाम् ष० त्रिषु तिसृषु स० से १८ तक की संख्याओं के | नपुं० स्त्री० पुं० त्रीणि तिस्तः प्र० चत्वारः '' '' द्वि० चतुरः त्रिभिः तिसृभिः तृ० चतुर्भः त्रिभ्यः तिसृभ्यः च० चतुर्भः '' '' पं० '' त्रयाणाम् तिसृणाम् ष० चतुर्णाम् त्रिषु तिसृषु स० चतुर्षु से १८ तक की संख्याओं के | नपुं० स्त्री० पुं० नपुं० त्रीणि तिस्तः प्र० चत्वारः चत्वारि '' '' द्वि० चतुरः '' त्रिभिः तिसृभिः व० चतुर्भः चतुर्भः तिसृभ्यः तिसृभ्यः च० चतुर्भः चतुर्भः '' '' पं० '' त्रयाणाम् तिसृणाम् ष० चतुर्णाम् चतुर्णाम् त्रिषु तिसृषु स० चतुर्ष् चतुर्षु से १८ तक की संख्याओं के |  |

|             |                  |                |           |              |               | •             |  |  |
|-------------|------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| ( ४३ ) पञ्च | न्(पाँच) (१      | १४) षष् ( छः ) | ( 88)     | सप्तन् (सात) | ( ४६ ) अष्टन् | ( आठ )        |  |  |
| प्र०        | पश्च             | षट्            |           | सप्त         | अष्ट          | अष्टौ         |  |  |
| দ্ভিত       | पञ्च .           | **             |           | ".           | 11            | **            |  |  |
| [o          | <b>पञ्चभि:</b> ় | षड्भि:         | •         | सप्तभि:      | अष्टभि:       | अष्टाभि:      |  |  |
| च०          | पञ्चभ्य:         | षड्भ्यः .      |           | सप्तभ्य:     | अष्टभ्य:      | अष्टाभ्यः     |  |  |
| पं०         | **               | **             |           | "            | **            | **            |  |  |
| ष०          | पञ्चानाम्        | षण्णाम्        |           | सप्तानाम्    | अष्टानाम्     | अष्टानाम्     |  |  |
| स॰          | पञ्चसु           | षट्सु          |           | सप्तसु       | अष्टसु        | अष्टासु       |  |  |
| ( ४७ ) नवः  |                  |                |           |              |               |               |  |  |
|             |                  |                |           |              | पुं           | नपु०, स्त्रा० |  |  |
| Уo          | नव               | दश             | कति       |              | <b>ਰ</b> ਸੀ   | <b>उ</b> भे   |  |  |
| দ্ভি০ -     | **               | 11             | 11        | 1,           | **            |               |  |  |
| বৃ৹         | नवभि:            | दशभि:          | कतिभि     | :            | उभाष्याम्     | उभाभ्याम्     |  |  |
| च <b>०</b>  | नवभ्यः           | दशभ्य:         | कतिभ्य    | :            |               | 11            |  |  |
| पं०         | 11               | 11             | 21        |              | 11            | **            |  |  |
| <b>ৰ</b> ০  | नवानाम्          | दशानाम्        | कतीना     | Ą            | उभयो:         | उभयो:         |  |  |
| स॰          | नवसु             | दशसु           | कतिषु     |              | 11            | "             |  |  |
|             |                  | तक के लिए देख  | ब्रो अध्य | ास २२।       |               |               |  |  |

#### शब्दरूप-संग्रह (ख)

| ( ५१ ) पति ( पति ) इकारान्त पुं० |           |           |        | ( ५३ ) विद्वस् ( विद्वान् ) सकारान्त पुं० |               |             |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| पति:                             | पती       | पतय:      | प्र०   | विद्वान्                                  | विद्वांसौ     | विद्वांस:   |
| पतिम्                            | 11        | पतीन्     | .ব্লি০ | विद्वांसम्                                | "             | विदुष:      |
| पत्या                            | पतिभ्याम् | पतिभि:    | নৃ৹    | विदुषा                                    | विद्वद्ध्याम् | विद्वद्भि:  |
| पत्ये                            | "         | पतिभ्यः 🚉 | च०     | विदुषे                                    | **            | विद्वद्भ्य: |
| पत्यु:                           | 21        | 11        | पं०    | विदुष:                                    | **            | **          |
| 11                               | पत्यो:    | पतीनाम्   | ष०     | 17                                        | विदुषो:       | विदुषाम्    |
| पत्यौ                            | 11        | पतिषु     | स०     | विदुषि                                    | 11            | विद्वत्सु   |
| हे पते                           | हे पती    | हे पतयः   | सं०    | हे विद्वन्                                | हे विद्वांसौ  | हे विद्वास: |
|                                  |           |           |        |                                           |               |             |

( ४२ ) भूपति ( राजा ) शब्द के रूप पूरे हरि ( देखो शब्द सं० २ ) के तुल्य चलेंगे। ( ४४ ) चन्द्रमस् ( चन्द्रमा ) सकारान्त पुं० ( ४४ ) श्वन् ( कुत्ता ) नकारान्त पुं०

| चन्द्रमाः   | चन्द्रमसौ      | चन्द्रमसः    | ٧٠    | श्वा     | श्वानौ    | श्वान:    |
|-------------|----------------|--------------|-------|----------|-----------|-----------|
| चन्द्रमसम्  | 11             | 11           | ব্লি০ | श्वानम्  | **        | शुन:      |
| चन्द्रमसा   | चन्द्रमोभ्याम् | चन्द्रमोभि:  | নৃ৹   | शुना     | श्वभ्याम् | श्वभि:    |
| चन्द्रमसे   | 11             | चन्द्रमोध्यः | च०    | शुने     | 11        | श्वभ्य:   |
| चन्द्रमस:   | 11             | ".           | पं०   | शुन:     | 21        | *1        |
| **          | चन्द्रमसो:     | चन्द्रमसाम्  | ষ্    | 11       | शुनो:     | शुनाम्    |
| चन्द्रमसि   | 21             | चन्द्रमस्सु  | स०    | शुनि     | 11        | श्वसु     |
| हे चन्द्रमः | हे चन्द्रमसौ   | हे चन्द्रमसः | स॰    | हे श्वन् | हे श्वानौ | हे श्वानः |

( ४६ ) युवन् ( युवक ) पुं० ( धन् के तुल्य रूप ) ( ४७ ) लक्ष्मी ( लक्ष्मी ) ईकारान्त स्त्री०

| युवा     | युवानौ    | युवानः    | Уo    | लक्ष्मी:    | लक्ष्म्यौ     | लक्ष्म्य:    |
|----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------------|--------------|
| युवानम्  | 11        | यून:      | द्वि० | लक्ष्मीम्   | "             | लक्ष्मी:     |
| यूना     | युवध्याम् | युवभि:    | तृ॰   | लक्ष्म्या   | लक्ष्मीभ्याम् | लक्ष्मीभि:   |
| यूने     | "         | युवभ्य:   | च०    | लक्ष्म्यै   | 11            | लक्ष्मीभ्य:  |
| यून:     | . **      | 11        | чo    | लक्ष्म्याः  | 37            | लक्ष्मीभ्य:  |
| 11       | यूनो:     | यूनाम्    | ষ্    | 21          | लक्ष्म्यो:    | लक्ष्मीणाम्  |
| यूनि     | 11        | युवसु     | स०    | लक्ष्म्याम् | 11            | लक्ष्मीषु    |
| हे युवन् | हे युवानौ | हे युवानः | सं०   | हे लक्ष्म   | हे लक्ष्म्यौ  | हे लक्ष्म्यः |

| • •              |                | 3              | 9     |                 |               |               |
|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|---------------|---------------|
| (४८)स्त्रं       | ो (स्त्री ) ईक | तरान्त स्त्री० |       | ( ५६ ) श्री (   | लक्ष्मी ) ईव  | तरान्त स्त्री |
| स्त्री           | स्त्रियौ       | स्त्रिय:       | স৹    | श्री:           | श्रियौ        | श्रिय:        |
| स्त्रियम्, स्त्र | तेम् ''        | '' स्त्रीः     | দ্ভি0 | श्रियम्         | 11            | **            |
| स्त्रिया         | स्त्रीभ्याम्   | स्त्रीभि:      | तृ०   | श्रिया          | श्रीभ्याम्    | श्रीभि:       |
| स्त्रियै         | 11             | स्त्रीभ्य:     | च०    | श्रियै, श्रिये  | 11            | श्रीभ्य:      |
| स्त्रिया:        | **             | 11             | पं०   | श्रिया:, श्रिय: | 21            | 11            |
| 17               | स्त्रियो:      | स्त्रीणाम्     | ख०    | ' 11 11         | श्रियो:श्रीणा | म्,श्रियाम्   |
| स्त्रियाम्       | "              | स्त्रीषु       | स०    | श्रियाम्,श्रियि | श्रियो:       | श्रीषु        |
| हे स्त्रि        | हे स्त्रियौ    | हे स्त्रिय:    | सं०   | हे श्री:        | हे श्रियौ     | हे श्रिय:     |
|                  |                |                |       |                 |               |               |
| (६०) धनु         | ष्(धनुष) ष     | कारान्त नपुं०  |       | (६३) भवत्       | (आप) सव       | र्गाम पुं०    |
| धनुः             | धनुषी          | धनूषि          | স্ত   | भवान्           | भवन्तौ        | भवन्तः        |
| "                | 11             | 17             | द्वि० | भवन्तम्         | **            | भवत:          |

| धनुः    | धनुषी     | धनूषि     | प्र०  | भवान्   | भवन्ता     |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|------------|
| "       | 11        | 17        | द्वि० | भवन्तम् | **         |
| धनुषा   | घनुभ्याम् | धनुर्भि:  | বৃ৹   | भवता    | भवद्भ्याम् |
| धनुषे   | 11        | धनुभ्र्यः | च०    | भवते    | **         |
| धनुष:   | 11        | 11        | पं०   | भवत:    | **         |
| 22      | घनुषो:    | धनुषाम्   | ष०    | 13      | भवतो:      |
| धनुषि   | **        | धनुष्षु   | स०    | भवति    | 11         |
| हे धनुः | हेधनुषी   | हे घनूंधि | सं०   | हे भवन् | हे भवन्तौ  |
|         |           |           |       |         |            |

| (६१) অ         | ह्मन् (ब्रह्मा, व | दि) नपु०     |       |
|----------------|-------------------|--------------|-------|
| ब्रह्म         | ब्रह्मणी          | ब्रह्माणि    | प्र०  |
| *1             | **                | **           | দ্ভি0 |
| ब्रह्मणा       | ब्रह्मध्याम्      | ब्रह्मभि:    | নৃ৹   |
| ब्रह्मणे       | 22                | ब्रह्मभ्य:   | च०    |
| ब्रह्मण:       |                   | 11           | पं०   |
| **             | ब्रह्मणो:         | ब्रह्माणाम्  | ष्०   |
| ब्रह्मणि       | 21                | ब्रह्मषु     | स०    |
| हे ब्रह्म, ब्र | हान् हे ब्रह्मणी  | हे ब्रह्माणि | सं०   |
|                |                   |              |       |

(६२) अप् (जल) स्त्रीलिंग

सूचना — अप् शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। प्रथमा आदि के रूप क्रमशः ये हैं-आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः अपाम्, अप्सु, हे आपः। सूचना — भवत् शब्द के रूप पुंलिंग में भगवत् (शब्द सं० ६) के तुल्य चलते हैं। स्त्रीलिंग में ई अन्त में लगाकर 'भवती' शब्द के रूप नदी (शब्द सं० १५) के तुल्य चलेंगे। नपुंसक में रूप प्राय: नहीं चलता।

भवद्भि:

भवद्भ्य:

भवताम् भवत्सु

हे भवन्तः

(६४) यावत् (जितना) सर्वनाम

सूचना—यावत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। संबोधन नहीं होगा। पुंलिंग में भवत् (शब्द सं० ६३) के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर यावती के रूप नदी (शब्द सं० १५) के तुल्य और नपुंसक लिंग में जगत् (शब्द सं० २६) के तुल्य चलेंगे।

# (२) संख्याएँ

| ٩.         | एकः, एकम्, एका           | २६.          | नवविंशति:, एकोनत्रिंशत्               | ¥ξ.         | त्रिपञ्चाशत्, त्रय:पञ्चाशत् |
|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ₹.         | हौ, हे, हे,              | ₹0.          | त्रिंशत्                              | ٧٤.         | चतु:पञ्चाशत्                |
| ₹.         | त्रयः, त्रीणि, तिस्रः    | ₹1.          | एकत्रिंशत्                            | YY.         | पञ्चपञ्चाशत्                |
| ٧.         | चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः | ₹₹.          | द्वात्रिंशत्                          | ųξ.         | षट्पञ्चाशत्                 |
| ¥.         | पञ्च .                   | ₹₹.          | त्रयस्त्रिंशत्                        | y७.         | सप्तथाशत्                   |
| ξ.         | षट्                      | ₹४.          | चतुस्त्रिंशत्                         | ٧G.         | अष्टपञ्चाशत्,               |
| <b>v</b> . | सप्त                     | ₹٧.          | पञ्चत्रिंशत्                          |             | अष्टापञ्चाशत्               |
| ς.         | अष्ट, अष्टौ              | ₹ξ.          | षट्त्रिंशत्                           |             | नवपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः      |
| 옩.         | नव                       | ₹७.          | सप्तत्रिंशत्                          |             | षष्टि:                      |
| 90.        | दश                       | ३ <b>८</b> . | अष्टात्रिंशत्                         |             | एकषष्टि:                    |
| 99.        | एकादश .                  | ३६.          | नवत्रिंशत्,                           |             | द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः      |
| 97.        | द्वादश                   |              | एकोनचत्वारिंशत्                       | ₹₹.         | त्रिषष्टिः त्रयःषष्टिः      |
| ٩३.        | त्रयोदश                  | ۲º.          | चत्वारिंशत्                           | ₹४.         | चतु:षष्टिः                  |
| ٩४.        | चतुर्दश                  | ४१.          | एकचत्वारिंशत्                         | <b>ξ</b> Υ. | पञ्चषष्टिः                  |
| ٩٤.        | पञ्चदश                   | ४२.          | द्विचत्वारिंशत्,                      | ξξ.         | षट्षष्टि:                   |
| १६.        | षोडश                     |              | द्वाचत्वारिशत्                        | <b>ξ</b> 9. | सप्तषष्टिः                  |
| 99.        | सप्तदश                   | 83.          | त्रिचत्वारिंशत्,<br>त्रयश्चत्वारिंशत् | ĘÇ,         | अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः     |
| ۹۵.        | अष्टादश                  | ٧¥.          | चतुश्चत्वारिंशत्                      | <b>₹</b> £. | नवषष्टिः, एकोनसप्ततिः       |
| ۹٤.        | नवदश, एकोनविंशतिः        |              | पञ्चनत्वारिंशत्                       | ७०          | . सप्तति:                   |
|            | विंशति:                  |              | षट्चत्वारिंशत्                        | ७१.         | . एकसप्तति:                 |
| ٦٩.        | एकविंशति:                |              | सप्तचत्वारिंशत्                       | ७२          | . द्विसप्ततिः, द्वासप्ततिः  |
| २२.        | द्वाविंशति:              | <b>상</b> 도.  | अष्टचत्वारिंशत्,                      | <i>9</i> ₹  | त्रिंसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः  |
| ₹₹.        | त्रयोविंशतिः             |              | अष्टाचत्वारिंशत्                      | ७४.         | . चतुःसप्ततिः               |
| ₹₹.        | चतुर्विंशतिः             | 생동.          | नवचत्वारिंशत्                         | ·χυ         | . पञ्चसप्ततिः               |
|            | पञ्चविंशति:              |              | एकोनपञ्चाशत्                          | ७६.         | . षट्सप्तति:                |
| २६.        | षड्विंशति:               | ٧o.          | पञ्चाशत्                              | 90          | . सप्तसप्ति:                |
|            | सप्तविंशति:              | ٧٩.          | एकपञ्चाशत्                            | <b>9</b> 5  | . अष्टसप्ततिः, अष्टासप्ततिः |
| •          | अष्टाविंशतिः             | ४२.          | द्विपञ्चारात्, द्वापञ्चारात्          | 95          | . नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः     |
|            |                          |              |                                       |             |                             |

८०. अशीतिः ८८. अष्टाशीतिः **६५. पञ्चनवतिः** ८१. एकाशीतिः ८६. नवाशीतिः, **£६. षण्णवति:** एकोननवतिः ८२. द्वयशीति: ८७. सप्तनवतिः ६०. नवति: ८३. त्र्यशीतिः ६८. अष्टनवतिः. £१. एकनवति: अष्टानवति: ८४. चतुरशीतिः ६२. द्विनवतिः, द्वानवतिः **६६.** नवनवति: ८४. पञ्चाशीतिः ६३. त्रिनवतिः, त्रयोनवतिः एकोनशतम् ८६. षडशीतिः ६४. चतुर्नवति: ८७. सप्ताशीतिः १००.शतम्

१ हजार—सहस्रम्। १० हजार—अयुतम्। १ लाख—लक्षम्। १० लाख—नियुतम्, प्रयुतम्। १ करोड्—कोटि:। १० करोड्—दशकोटि:। १ अरब—अर्बुदम्। १० अरब—दशार्बुदम्। १ खरब—खर्वम्। १० खरब—दशखर्वम्। १ नील—नीलम्। १० नील—दशनीलम्। १ पद्म—यद्मम्। १० पद्म—दशपद्मम्। १ शंख—शंखम्। १०. शंख—दशशंखम्। महाशंख—महाशंखम्।

सूचना—१. (क) १०१ आदि संख्याओं के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या-शब्द बनावें। जैसे—१०१ एकाधिकं शतम्। १०२ द्व्यधिकं शतम् आदि।(ख) २०० आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में 'शती' रखें, या शत पहले रखकर द्वयम् त्रयम् आदि रखें। जैसे— २०० द्विशती, शतद्वयम्। ३०० त्रिशती, शतत्रयम्, ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० षट्शती, ७०० सप्तशती (हिन्दी-सतसई) आदि।

- २. त्रि (३) से लेकर अष्टादशन् (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। दशन् से अष्टादशन् तक दशन् के तुल्य।
- ३. एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एकवचनान्त स्त्रीलिंग हैं। इनके रूप एकवचन में ही चलते हैं। इकारान्त विंशति, षष्टि, सप्तित, अशीति, नवित तथा जिसके अन्त में ये हों उनके रूप मित के तुल्य चलेंगे। तकारान्त त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत् के रूप सिरत् (शब्द सं० १६) के तुल्य चलेंगे।
- ४. शतम्, सहस्रम्, अयुतम्, लक्षम्, नियुतम्, प्रयुतम् आदि शब्द सदा एकवचनान्त नपुंसक हैं। गृहवत् एक० में रूप चलेंगे। कोटि के मतिवत्।
- पू. संख्येय शब्द (प्रथम, द्वितीय आदि) बनाने के लिए अभ्यास २३ का व्याकरण देखो।

# (३) धातुरूप-संग्रह

#### आवश्यक निर्देश

- (१) संस्कृत की सारी घातुओं को १० विभागों में बाँटा गया है। उन्हें 'गण' कहते हैं, अतः १० गण हैं। घातु और तिङ्(ति, तः, अन्ति आदि) प्रत्यय के बीच में होनेवाले अ, उ, न आदि को 'विकरण' कहते हैं। इनके आघार पर ही ये गण बनाये गये हैं। ये विकरण लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में ही होते हैं, लृट् आदि अन्य लकारों में नहीं। अतः गण के कारण अन्तर भी लट् आदि चार लकारों में ही होते हैं।
- (२) १० गणों की मुख्य विशेषताएँ और लृट् आदि लकारों के संक्षिप्त रूप आगे पृष्ठ १४२-१४४ पर दिये गये हैं। उनको सावधानी से स्मरण कर लें। लृट् आदि में सभी धातुओं में वे संक्षिप्त रूप लगेंगे। उन्हें लगाकर लृट् आदि के रूप चलावें।
- (३) प्रत्येक गण में तीन प्रकार की धातुएँ होती हैं। इनके नाम और पहचान ये हैं—(क) परस्मैपदी (ति, तः आदि), (ख) आत्मनेपदी (ते, एते आदि), (ग) उभयपदी (दोनों प्रकार के रूप)।
- (४) पुस्तक में प्रयुक्त सभी धातुओं के पाँच लकारों के रूप आकारादि-क्रम से 'संक्षिप्रधातुकोष' में दिये गये हैं। (पृष्ठ १६०-२००)। संक्षिप्त रूप अन्त में लगाकर उनके रूप चलावें।

|         | Midiation ( said in ) |          |         |            |              |         |   |  |  |
|---------|-----------------------|----------|---------|------------|--------------|---------|---|--|--|
|         | परस्मैपद-ल            | द्       |         | अ          | त्मनेपद—लद   | ζ       |   |  |  |
| अति     | अत:                   | अन्ति    | प्र०पु० | अते        | एते          | अन्ते   |   |  |  |
| असि     | अथ:                   | अथ       | म॰ पु॰  | असे        | एथे          | अध्वे   |   |  |  |
| आमि     | आव:                   | आम:      | ত্ত पुত | ए          | आवहे         | आमहे    |   |  |  |
|         | लोट्                  |          | •       |            | लोद्         |         |   |  |  |
| अतु     | अताम्                 | अन्तु    | प्र०पु० | अताम्      | एताम्        | अन्ताम् |   |  |  |
| अ       | अतम्                  | अत       | म० पु०  | अस्व       | एथाम्        | अध्वम्  |   |  |  |
| आनि     | आव                    | आम       | उ० पु०  | ऐ          | आवहै         | आमहै    |   |  |  |
| लङ् ( ध | गतु के पहले व         | अ या आ ल | गेगा) ल | ङ् ( धातुः | के पहले अ या | आ लगेगा | ) |  |  |
| अत्     | अताम्                 | अन्      | प्र०पु० | अत         | एताम्        | अन्त    |   |  |  |
| अ:      | अतम्                  | अत       | म॰ पु॰  | अथा:       | एथाम्        | अध्वम्  |   |  |  |
| अम्     | आव                    | आम       | उ० पु०  | ए          | आवहि         | आमहि    |   |  |  |
|         | विधिलिङ               | ₹        |         |            | विधिलिङ्     |         |   |  |  |
| एत्     | एताम्                 | एयु:     | प्र०पु० | एत         | एयाताम्      | एरन्    |   |  |  |
| ए:      | एतम्                  | एत       | म॰ पु॰  | एथा:       | एयाथाम्      | एध्वम्  |   |  |  |
| एयम्    | एव                    | एम       | उ० पु०  | एक         | एवहि         | एमहि    |   |  |  |
|         |                       |          |         |            |              |         |   |  |  |

## १० गणों की मुख्य विशेषताएँ

सूचना--- लट्, लोट, लङ्, विधिलिङ् इन चार लकारों में ही विकरण लगते हैं।

| _  | -          |            | त्युं । नानारायुं र । नार रानारा न हा । वनारन रानार हा                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _  | ० गण-नाम   | विकरण      | मुख्य विशेषताएँ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | भ्वादिगण   | शप् (अ)    | 1. लट् आदि में घातु और प्रत्यय के बीच में 'अ' लगेगा। (२)<br>घातु के अन्तिम स्वर को गुण होगा अर्थात् इ ई को ए, उ ऊ को<br>ओ, ऋ ऋ को अर् होगा। धातु के अन्तिम अक्षर से पूर्व इ को ए,<br>उ को ओ, ऋ को अर् होगा। (३) गुण होने के बाद धातु के<br>अन्तिम ए को अय् और ओ को अव् हो जाता है। |
| ?  | अदादिगण    | शप् का लोप | (१) धातु और प्रत्यय के बीच में कोई विकरण नहीं लगेगा। धातु<br>में केवल ति: त: आदि लगेंगे। (२) लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्<br>में धातु को एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं।                                                                                                          |
| 3  | जुहोत्यादि | (विकरण     | (१) घातु और प्रत्यय के बीच में लट् आदि में कोई                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | गण         | कुछ नहीं)  | विकरण नहीं लगता। (२) लट् आदि में धातु को द्वित्व होगा।<br>(३) लट् आदि में धातु को एक० में गुण होता है, अन्यत्र नहीं।                                                                                                                                                               |
| ሄ  | दिवादिगण   | श्यन् (य)  | (१) धातु और प्रत्यय के बीच में लट् आदि में 'य' लगता है।<br>(२) धातु को लट् आदि में गुण नहीं होता। (३) लृट् आदि में<br>गुण होता है।                                                                                                                                                 |
| k  |            | श्नु (नु)  | (१) लट् आदि में धातु और प्रत्यय के बीच में 'नु' लगता है।<br>(२) धातु को गुण नहीं होता। (३) नु को पर० एक० में प्राय:<br>'नो' होता है।                                                                                                                                               |
| Ę  | तुदादिगण   |            | (१) लट् आदि में धातु और प्रत्यय के बीच में 'अ' लगता है।<br>(२) लट् आदि में धातु को गुण नहीं होता। (३) लृट् आदि में<br>धातु को गुण होगा।                                                                                                                                            |
| b  |            | श्नम् (न)  | (१) लट् आदि में धातु के प्रथम स्वर के बाद 'न' लगता है।<br>(२) इस न को कभी न्भी हो जाता है।(३) लट् आदि में धातु<br>को गुण नहीं होता।                                                                                                                                                |
| ς  | तनादिगण    | ত্ত        | (१) लट् आदि में धातु और प्रत्यय के बीच में 'ठ' लगता है।<br>(२) इस उ को एक० आदि में ओ हो जाता है।                                                                                                                                                                                   |
| 45 | क्र्यादिगण |            | (१) लट् आदि में धातु और प्रत्यय के बीच में 'ना' विकरण<br>लगता है।(२) इसको कभी नी और कभी न् हो जाता है।(३)<br>धातु को गुण नहीं होता।(४) परस्मैपद लोट् म० पु० एक० में<br>व्यंजनान्त धातुओं में 'हि' के स्थान पर 'आन' लगता है।                                                        |
| 90 | चुरादिगण   |            | (१) सभी लकारों में धातु के बाद णिच् (अय) लगता है। (२)<br>धातु के अन्तिम इ ई को ऐ, उ ऊ को औ, ऋ ऋ को आर् वृद्धि<br>होती है। उपधा के अ को आ, इ को ए, उ को ओ और ऋ को अर्<br>होता है। (३) कथ्, गण्, रच् आदि कुछ धातुओं में उपधा के अ<br>को आ नहीं होता।                                 |

#### लृद् आदि लकारों के संक्षिप्त रूप

- (१) १० लकारों के नाम और अर्थ पृष्ठ १ पर आवश्यक निर्देश में दिये गये हैं। वहाँ देखें।
- (२) घातुरूपों में लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्, लिट् और लुङ् इन ६ लकारों के पूरे रूप दिये हैं। लृट्, लुट्, आशीर्लिङ् और लृङ् इन चारों लकारों के केवल प्रारम्भिक रूप दिये गये हैं। इन चार लकारों में सभी गणों में एक ढंग से ही रूप चलते हैं। अत: इनके संक्षिप्त रूप स्मरण करने से सभी घातुओं के इन लकारों में रूप स्वयं सरलता से चलाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ भू और सेव् धातु के दसों लकारों के रूप दिये गये हैं।
- (३) सूचना—सेट् धातुओं में कोष्ठ में निर्दिष्ट इ लगेगा, अनिट् में नहीं। सेट् और अनिट् का विवरण पृ० २०० पर दिया गया है। इ के बाद स् को ष् हो जायगा।

#### संक्षिप्त रूप

|             |                  |                | तादाना . | (c) of     |                         |               |
|-------------|------------------|----------------|----------|------------|-------------------------|---------------|
| परस्मैपद—   | -लृट् ( सेट् में | इ लगेगा )      | •        | आत्मनेपद-  | लृट् ( सेट् में         | इ लगेगा )     |
| (इ) स्यति   | (इ) स्यतः        | (इ) स्यन्ति    | प्र० पु० | (इ)स्यते   | (इ) स्येते              | (इ)स्यन्ते    |
| (इ) स्यसि   | (इ) स्यथ:        | (इ) स्यथ       | म॰ पु॰   | (इ)स्यसे   | (इ) स्येथे              | (इ) स्यध्वे   |
| (इ) स्यामि  | (इ)स्याव:        | (इ) स्याम:     | उ० पु०   | (इ) स्ये   | (इ) स्यावहे             | (इ) स्यामहे   |
|             | लुट् (सेट् में   | इ लगेगा )      |          | लुद् (सेट् | में इ लगेगा )           |               |
| (इ) ता      | (इ) तारौ         | (इ) तार:       | प्र॰ पु॰ | (इ) না     | (इ) तारौ                | (इ) तार:      |
| (इ) तासि    | (इ) तास्थ:       | (इ) तास्थ      | म० पु०   | (इ) तासे   | (इ) तासाथे              | (इ) ताध्वे    |
| (इ) तास्मि  | (इ) तास्व:       | (इ) तास्म:     | उ० पु०   | (इ) ताहे   | (इ) तास्वहे             | (इ) तास्महे   |
|             | आशीर्लिङ्        |                |          | आशीर्लिड   | ह ( सेट् में <b>इ</b> ल | गेगा )        |
| यात्        | यास्ताम्         | यासु:          | प्र० पु० | (इ) सीष्ट  | (इ) सीयास्ता            | न् (इ) सीरन्  |
| याः         | यास्तम्          | यास्त          | म॰ पु॰   | (इ) सीष्ठ  | ा:(इ) सीयास्था          | म्(इ) सीध्वम् |
| यासम्       | यास्व            | यास्म          | उ० पु०   | (इ) सीय    | (इ) सीवहि               | (इ)सीमहि      |
| लृङ् ( धातु | से पहले अ        | । सेट् में इ ) |          | लृङ् (धा   | तु से पहले अ।           | सेट् में इ)   |
| (इ) स्यत्   | (इ) स्यताम्      | (इ) स्यन्      | प्र० पु० | ्(इ) स्यत  | (इ) स्येताम्            | (इ) स्यन्त    |
| (इ) स्य:    | (इ) स्यतम्       | (इ) स्यत       | म॰ पु॰   | (इ) स्यथा  | :(इ) स्येथाम्           | (इ) स्यध्वम्  |
| (इ) स्यम्   | (इ) स्याव        | (इ) स्याम      | उ० पु०   | (इ) स्ये   | (इ) स्यावहि             | (इ) स्यामहि   |
|             | लिद् (सेट् मं    | में इ लगेगा )  |          | लिट् (     | सेट् में इ लगेग         | τ)            |
| अ           | अतुः             | <b>उ:</b>      | प्र० पु० | ए          | आते 🔧                   | इरे           |
| (इ) ध       | अथु:             | अ              | म॰ पु॰   | (इ) से     | आथे                     | (इ) ध्वे      |
| अ           | (इ) व            | (इ) म          | उ० पु०   | ए .        | (इ) वहे                 | (इ) महे       |

### लुङ्के संक्षिप्त रूप

सूचना—लुङ् लकार सात प्रकार का होता है, अत: उसके ७ भेद होते हैं। प्रत्येक भेद के संक्षिप्त रूप नीचे दिये हैं। आगे धातुरूपों में लुङ् के आगे संख्या से इसका निर्देश किया गया है कि वह लुङ् का कौन-सा भेद है।

|                                                                      | ह्का कान−सा  |             |          |                     |                  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------------------|------------------|---------------|--|--|
| लुङ्( १. स्-लोप वाला भेद ) परस्मैपद लुङ् ( १. स्-लोपवाला भेद ) आ० पद |              |             |          |                     |                  |               |  |  |
| त्                                                                   | ताम्         | उ: (अन्)    | प्र० पु० | सूचना—              | यह भेद आत्म      | नेपद में नहीं |  |  |
| :                                                                    | तम्          | त           | म॰ पु॰   | होता ।              |                  |               |  |  |
| अम्                                                                  | व            | म           | - उ० पु० |                     |                  |               |  |  |
| (२.अ∽वा                                                              | ला भेद ) परं | <b>सैपद</b> |          | ( २. अ-व            | ाला भेद ) आ०     | पद            |  |  |
| अत्                                                                  | अताम्        | अन्         | प्र० पु० | अत                  | एताम्            | अन्त          |  |  |
| अ:                                                                   | अतम्         | अत          | म॰ पु॰   | अथा:                | एथाम्            | अध्वम्        |  |  |
| अम्                                                                  | आव           | आम          | उ० पु०   | ए                   | आवहि             | आमहि          |  |  |
|                                                                      | (३. द्वित्व- | वाला भेद )  |          | (३. द्वित्व         | -वाला भेद )      |               |  |  |
| अत्                                                                  | अताम्        | अन्         | प्र० पु० | अत                  | एताम्            | अन्त          |  |  |
| अ:                                                                   | अतम्         | अत          | म॰ पु॰   | अथा:                | एथाम्            | अध्वम्        |  |  |
| अम्                                                                  | आव           | आम          | उ० पु०   | y                   | आवहि             | आमहि          |  |  |
|                                                                      | ( ४. स्−वार  | ना भेद )    |          | ( ४. स्-वाला भेद )  |                  |               |  |  |
| सीत्                                                                 | स्ताम्       | सुः         | प्र० पु० | स्त                 | साताम्           | सत            |  |  |
| सी:                                                                  | स्तम्        | स्त         | म॰ पु॰   | स्था:               | साथाम्           | ध्वम्         |  |  |
| सम्                                                                  | स्व          | स्म         | उ० पु०   | सि                  | स्वहि            | स्महि         |  |  |
|                                                                      | ( ४. इष्-वा  | ला भेद )    |          | ( ४. इष्-वाला भेद ) |                  |               |  |  |
| ईत्                                                                  | इष्टाम्      | इषु:        | op og    | इष्ट                | इषाताम्          | इषत           |  |  |
| ई:                                                                   | इष्टम्       | इष्ट        | म॰ पु॰   | इष्ठाः              | इषाथाम्          | इध्वम्-ढ्वम्  |  |  |
| इषम्                                                                 | इष्व         | इष्म        | उ० पु०   | इषि                 | इष्वहि           | इष्महि        |  |  |
|                                                                      | (६. सिष्-व   | ाला भेद )   |          |                     | -वाला भेद )      |               |  |  |
| सीत्                                                                 | सिष्टाम्     | सिषु:       | प्र० पु० | सूचना               | - आत्मनेपद में य | ाह भेद नहीं   |  |  |
| सी:                                                                  | सिष्टम्      | सिष्ट       | म॰ पु॰   | होता।               |                  |               |  |  |
| सिषम्                                                                | सिष्व        | सिष्म       | उ० पु०   |                     |                  |               |  |  |
| ·                                                                    | ( ७. स-वार   | ना भेद )    |          | ( ७. स-व            | ाला भेद )        |               |  |  |
| सत्                                                                  | सताम्        | सन्         | op ok    | सत                  | साताम्           | सन्त          |  |  |
| स:                                                                   | सतम्         | सत          | म॰ पु॰   | सथा:                | साथाम्           | सध्वम्        |  |  |
| सम्                                                                  | साव          | साम         | ं उ० पु० | सि                  | सावहि            | सामहि         |  |  |

#### (१) भ्वादिगण

(परस्पैपदी धातुएँ)

| (٩)         | (१)भू(होना) (देखो अभ्यास १, ५-६ में संक्षिप्तरूप) |             |          |           |                 |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| लद          | ्(वर्तमान्)                                       |             |          | लुद् (    | भविष्यत्, अनह   | व्रतन )   |
| भवति        | भवत:                                              | भवन्ति      | प्र० पु० | भविता     | भवितारौ         | भवितार:   |
| भवसि        | भवथ:                                              | भवथ         | म॰ पु॰   | भवितासि   | भवितास्थ:       | भवितास्थ  |
| भवामि       | भवाव:                                             | भवाम:       | उ० पु०   | भवितास्मि | भवितास्व:       | भवितास्म: |
| लोट्        | ( आज्ञा अर्थ                                      | )           |          | आर्श      | र्लिङ् ( आशी    | र्वाद )   |
| भवतु        | भवताम्                                            | भवन्तु      | प्र० पु० | भूयात्    | भूयास्ताम्      | भूयासु:   |
| भव          | भवतम्                                             | भवत         | म॰ पु॰   | भूया:     | भूयास्तम्       | भूयास्त   |
| भवानि       | भवाव                                              | भवाम        | उ० पु०   | भूयासम्   | भूयास्व         | भूयास्म   |
| लङ् (भू     | तकाल, अनत                                         | प्रतन )     |          | ं लृङ् (  | हेतुहेतुमद् भवि | त्रष्यत्) |
| अभवत्       | अभवताम्                                           | अभवन्       | प्र॰ पु॰ | अभविष्यत् | अभविष्यताम्     | अभविष्यन् |
| अभवः        | अभवतम्                                            | अभवत        | म॰ पु॰   | अभविष्य:  | अभविष्यतम्      | अभविष्यत  |
| अभवम्       | अभवाव                                             | अभवाम       | उ० पु०   | अभविष्यम  | र् अभविष्याव    | अभविष्याम |
| विधिलिङ्    | ( आज्ञा या च                                      | गहिए अर्थ ) |          | f         | लंट् (परोक्ष भू | त)        |
| भवेत्       | भवेताम्                                           | _           | प्र० पु० | ਕਪ੍ਰਕ     | बभूवतुः         | बभृतु:    |
| भवे:        | भवेतम्                                            | भवेत        | म० पु०   | बभूविथ    | बभूवथु:         | बभूव      |
| भवेयम्      | भवेव                                              | भवेम        | उ० पु०   | बपूव      | ৰभূবিব          | बभूविम    |
|             | लृट् (भवि                                         | ष्यत्)      |          | लुङ् (१   | ) (सामान्यभूत   | 7)        |
| भविष्यति    | _                                                 |             | प्र० पु० | अभूत्     | अभूताम्         | अभूवन्    |
| भविष्यसि    | भविष्यथ:                                          | भविष्यथ     | म॰ पु॰   | अभूः      | अभूतम्          | अभूत      |
| भविष्यामि   | भविष्याव:                                         | भविष्यामः   | उ० पु०   | अभूवम्    | अभूव            |           |
| -11-1-411-1 | -11-111-10                                        |             |          | 20        |                 |           |

सूचनाएँ—(१) भ्वादिगण की परस्मैपदी घातुओं के रूप भू घातु के तुल्य चलते हैं।(२) लङ् लकार अनद्यतन भूतकाल में होता है। आज का भूतकाल होगा तो लङ् नहीं होगा, अपितु लुङ् होगा। लुङ् सभी भूतकालों में हो सकता है। लिट् लकार केवल अनद्यतन परोक्षभूत में ही होगा।(३) लृट् सामान्य भविष्यत् है, सभी भविष्यत् में हो सकता है। लुट् अनद्यतन (आज का छोड़कर) भविष्यत् में ही होगा। लुङ् हेतुहेतुमद् (ऐसा होगा तो ऐसा होगा) भविष्यत् में ही होगा। (४) लोट् आज्ञा अर्थ में होता है। विधिलिङ् आज्ञा और चाहिए दोनों अर्थों में होता है। (४) लुङ् के आंगे संख्याएँ दी हुई हैं। वे इस बात का निर्देश करती हैं कि वह घातु लुङ् के ७ भेदों में से कौन—सा भेद हैं। उस भेद के संक्षिप्त रूप पृष्ठ १४४ पर देखें। (६) सेट् घातुओं में लुट्, लुट् और लुङ् में बीच में 'इ' लगेगा। अनिट् घातुओं में बीच में 'इ' नहीं लगेगा।

| (२) हस (हँसना) (भू के तुल्य) (३) पठ् (पढ़ना) (भू के तुल्य) |                     |                  |         |            |             |            |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|------------|-------------|------------|--|
| (२) हस्                                                    | हँसना ) ( भू वे<br> | <b>क</b> तुल्य ) |         | (३)44(     |             | क तुल्य )  |  |
|                                                            | लट्                 |                  |         |            | लद्         | पठन्ति     |  |
| हसति                                                       | हसत:                | हसन्ति           | 70<br>- | पठित       | पठतः        |            |  |
| हससि                                                       | हसथ:                | हसथ              | म०      | पठिस       | पठथ:        | पठथ        |  |
| हसामि                                                      | हसाव:               | हसाम:            | ত্ত৹    | पठामि      | पठाव:       | पठाम:      |  |
|                                                            | लोद्                |                  |         | _          | लोद्        |            |  |
| हसतु                                                       | हसताम्              | <b>इसन्तु</b>    | प्र०    | पठतु       | पठताम्      | पठन्तु     |  |
| हस                                                         | हसतम्               | हसत              | म०      | पठ         | पठतम्       | पठत        |  |
| हसानि                                                      | हसाव                | हसाम             | उ०      | पठानि      | पठाव        | पठाम       |  |
|                                                            | लङ्                 |                  |         |            | लङ्         |            |  |
| अहसत्                                                      | अहसताम्             | अहसन्            | प्र॰    | अपठत्      | अपठताम्     | अपठन्      |  |
| अहस:                                                       | अहसतम्              | अहसत             | म०      | अपठ:       | अपठतम्      | अपठत       |  |
| अहसम्                                                      | अहसाव               | अहसाम            | उ०      | अपठम्      | अपठाव       | अपठाम      |  |
|                                                            | विधिलिङ्            |                  |         |            | विधिलिङ्    |            |  |
| हसेत्                                                      | हसेताम्             | हसेयु:           | স৹      | पठेत्      | पठेताम्     | पठेयु:     |  |
| हसे:                                                       | हसेतम्              | हसेत             | म०      | पठे:       | पठेतम्      | पठेत       |  |
| हसेयम्                                                     | हसेव                | हसेम             | ব৹      | पठेयम्     | पठेव        | पठेम       |  |
|                                                            |                     |                  |         |            |             |            |  |
| हसिष्यति                                                   | हसिष्यत:            | हसिष्यन्ति       | लृट्    | पठिष्यति   | पठिष्यत:    | पठिष्यन्ति |  |
| हसिता                                                      | <b>इसितारौ</b>      | हसितार:          | लुट्    | पठिता      | पठितारौ     | पठितार:    |  |
| हस्यात्                                                    | हस्यास्ताम्         | हस्यासु:         | आ॰ लि   | ङ् पठ्यात् | पठ्यास्ताम् | पठ्यासु:   |  |
| अहसिष्यत्                                                  | अहसिष्यताम्         | अहसिष्यन्        | लृङ्    | अपठिष्यत्  | अपठिष्यताम् | अपठिष्यन्  |  |
|                                                            | लिट्                |                  |         |            | लिट्        |            |  |
| जहास                                                       | जहसतुः              | जहसुः            | y0      | पपाठ       | पेठतुः      | पेटु:      |  |
| जहसिथ                                                      | जहसथु:              | जहस              | म०      | पेठिथ      | पेठथु:      | ਧੇਤ        |  |
| जहास, जहर                                                  |                     | जहसिम            | उ०      | पपाठ, पपठ  | पेठिव       | पेठिम      |  |
|                                                            | लुङ् (४)            |                  |         |            | लुङ् (४)(   | क)         |  |
| अहसीत्                                                     | अहसिष्टाम्          | अहसिषु:          | प्र०    | अपाठीत्    | अपाठिष्टाम् | अपाठिषु:   |  |
| अहसी:                                                      | अहसिष्टम्           | अहसिष्ट          | म०      | अपाठी:     | अपाठिष्टम्  | अपाठिष्ट   |  |
| अहसिषम्                                                    | अहसिष्व             | अहसिष्म          | उ०      | अपाठिषम्   | अपाठिष्व    | अपाठिष्म   |  |
| Meigraf                                                    | -16141-1            |                  | (ख)     | अपठीत्     | अपठिष्टाम्  | अपठिषु:    |  |
|                                                            | •                   |                  |         | अपठी:      | अपठिष्टम्   | अपठिष्ट    |  |
|                                                            |                     |                  |         | अपठिषम्    | अपठिष्व     | अपठिष्म    |  |
|                                                            |                     |                  |         | •          |             |            |  |

| (४) रक्ष्(रक्षा करना)(भू के तुल्य) |               |              |              | (४) वद्(व    | बोलना)(भू   | के तुल्य)      |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|                                    | लद्           |              |              |              | लट्         |                |
| रक्षति                             | रक्षत:        | रक्षन्ति     | प्र०         | वदति         | वदत:        | वदन्ति         |
| रक्षसि                             | रक्षथ:        | रक्षथ        | म०           | वदसि         | वदथ:        | वदथ            |
| रक्षामि                            | रक्षाव:       | रक्षाम:      | ত ০          | वदामि        | वदाव:       | वदाम:          |
| •                                  | लोट्          |              |              |              | लोद्        |                |
| रक्षत्                             | रक्षताम्      | रक्षन्तु     | प्र०         | वदतु         | वदताम्      | वदन्तु         |
| रक्ष                               | रक्षतम्       | रक्षत        | म०.          | वद           | वदतम्       | वदत            |
| रक्षाणि                            | रक्षाव        | रक्षाम       | उ०           | वदानि        | वदाव        | वदाम           |
|                                    | लङ् -         |              |              |              | लङ्         |                |
| अरक्षत्                            | अरक्षताम्     | अरक्षन्      | प्र०         | अवदत्        | अवदताम्     | अवदन्          |
| अरक्ष:                             | अरक्षतम्      | अरक्षत       | म०           | अवद:         | अवदतम्      | अवदत           |
| अरक्षम्                            | अरक्षाव       | अरक्षाम      | उ०           | अवदम्        | अवदाव       | अवदाम          |
|                                    | विधिलिङ्      |              |              |              | विधिलिङ्    |                |
| रक्षेत्                            | रक्षेताम्     | रक्षेयुः     | प्र०         | वदेत्        | वदेताम्     | वदेयु:         |
| रक्षे:                             | रक्षेतम्      | रक्षेत       | म०           | वदे:         | वदेतम्      | वदेत           |
| रक्षेयम्                           | रक्षेव        | रक्षेम       | उ०           | वदेयम्       | वदेव        | वदेम           |
|                                    |               | _            |              |              |             | -              |
| रक्षिष्यति                         | रक्षिष्यत:    | रक्षिष्यन्ति | <b>ल्</b> ट् | वदिष्यति     | वदिष्यतः    | वदिष्यन्ति     |
| रक्षिता                            | रक्षितारौ     | रक्षितार:    | लुट्         | वदिता        | वदितारौ     | वदितारः        |
| रक्ष्यात्                          | रक्ष्यास्ताम् | रक्ष्यासुः   | आ०           | लिङ् उद्यात् | उद्यास्ताम् | उद्यासु:       |
| अरक्षिष्यत्                        |               | म् अरक्षिष्य | न् लृ        | ङ् अवदिष्य   | त् अवदिष्य  | ताम् अवदिष्यन् |
|                                    | लिट्          |              |              |              | लिद्        |                |
| ररक्ष                              | ररक्षतुः      | राक्षुः      | प्र॰         | उवाद         | कदतुः       | . उदुः         |
| ररक्षिथ                            | ररक्षथु:      | ररक्ष        | म०           | उवदिथ        | ऊदथु:       | ऊद             |
| ररक्ष                              | ररक्षिव       | ररक्षिम      | उ०           | उवाद, उ      | रद ऊदिव     | कदिम           |
|                                    | लुङ् ( ४      | )            |              |              | लुङ् ( ४    |                |
| अरक्षीत्                           | अरक्षिष्टा    |              | - স৹         | अवादीत्      |             |                |
| अरक्षी:                            | ं अरक्षिष्टम  | ् अरक्षिष्ट  | . म॰         | अवादी:       | अवादिष्ट    | `              |
| अरक्षिषम                           | अरक्षिष्व     | अरक्षिष      | न उ०         | अवादिष       | म् अवादिष्य | अवादिष्म       |

(६) पच् ( पकाना ) ( भू के तुल्य ) ( ७ ) नम् ( झुकना, प्रणाम करना ) ( भू के तुल्य )

| (६) पच् (पकाना) (भू के तुल्य) (७) नम् (झुकना, प्रणाम करना) (भू के तुल्य) |             |            |            |                 |              |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
|                                                                          | लद्         |            |            |                 | ભદ્          |                 |  |
| पचति                                                                     | पचतः        | पचन्ति     | प्र॰       | नमति            | नमतः         | नमन्ति          |  |
| पचसि                                                                     | पचथ:        | पचथ        | मo         | नमसि            | नमथ:         | नमथ             |  |
| पचामि                                                                    | पचाव:       | पचाम:      | ত ০        | नमामि           | नमाव:        | नमाम:           |  |
| •                                                                        | लोद्        |            |            |                 | लोद्         |                 |  |
| पचतु                                                                     | पचताम्      | पचन्तु     | प्र॰       | नमतु            | नमताम्       | नमन्तु          |  |
| पच                                                                       | पचतम्       | पचत        | म०         | नम              | नमतम्        | नमत             |  |
| पथानि                                                                    | पचाव        | पचाम       | उ०         | नमानि           | नमाव         | नमाम            |  |
| , -10, -                                                                 | लङ्         |            |            |                 | लङ्          |                 |  |
| अपचत्                                                                    | अपचताम्     | अपचन्      | प्र०       | अनमत्           | अनमताम्      | अनमन्           |  |
| अपचः                                                                     | अपचतम्      | अपचत       | म०         | अनम:            | अनमतम्       | अनमत            |  |
|                                                                          | अपचाव       | अपचाम      | <b>উ</b> ০ | अनमम्           | अनमाव        | अनमाम           |  |
| अपचम्                                                                    | विधिलिङ्    |            |            | · ·             | विधिलिङ्     |                 |  |
|                                                                          | पचेताम्     | पचेयु:     | प्र०       | नमेत्           | नमेताम्      | नमेयुः          |  |
| पचेत्                                                                    |             | पचेत       | म•         | नमे:            | नमेतम्       | नमेत            |  |
| पचे:                                                                     | पचेतम्      | पचेम       | उ०         | नमेयम्          | नमेव         | नमेम            |  |
| पचेयम्                                                                   | पचेव        | 444        | G.         |                 |              |                 |  |
|                                                                          |             |            | ===        | नंस्यति         | नंस्यतः      | नंस्यन्ति       |  |
| नक्ष्यति                                                                 | पक्ष्यतः    | पक्ष्यन्ति | लृद्       |                 | नन्तारौ      | नन्तारः         |  |
| पक्ता                                                                    | पक्तारौ     | पक्तार:    | लुद्       | नन्ता           | नम्यास्ताम्  | नम्यासुः        |  |
| पच्यात्                                                                  | पच्यास्ताम् | पच्यासुः   |            | तङ् नम्यात्     | -            | अनंस्यन्        |  |
| अपक्ष्यत्                                                                | अपध्यताम्   | अपक्ष्यन्  | लृङ्       | अनंस्यत्        | अनंस्यताम्   | Ol. K. I.       |  |
|                                                                          | लिट्        |            |            |                 | लिद्         | <del></del>     |  |
| पपाच                                                                     | पेचतुः      | पेचुः      | प्र०       | ननाम            | नेमतुः       | नेमु:<br>       |  |
| पेचिथ, पप                                                                | क्थ पेचथुः  | पेच        | म॰         | नेमिथ, ननन      |              | नेम             |  |
| पपाच, पप                                                                 |             | पेचिम      | उ०         | ननाम, ननम       |              | नेमिम           |  |
|                                                                          | लुङ् (४)    |            |            |                 | लुङ् (६)     | -6-             |  |
| अपाक्षीत्                                                                | अपाक्ताम्   | अपाशुः     | प्र॰       | अनंसीत्         | अनंसिष्टाम्  |                 |  |
| अपाक्षी:                                                                 | अपाक्तम्    | अपाक्त     | म०         | अनंसी:          | अनंसिष्टम्   | अनंसिष्ट        |  |
| अपाक्षम्                                                                 | अपाक्ष्व    | अपाक्ष्म   | उ०         | अनंसिषम्        | अनंसिष्व     | अनंसिष्म        |  |
| ज्यमायान्                                                                | -11171      | - 4        |            | - अं क्या गेव ( | शान १८) के र | तल्य चलेंगे। लट |  |

सूचना—पच् धातु उभयपदी है। आत्मनेपद में रूप सेव् (धातु १८) के तुल्य चलेंगे। लट् आदि के प्रथम रूप क्रमशः ये हैं। पचते, पचताम्, अपचत, पचेत, पक्ष्यते, पक्ता, पक्षीष्ट, अपक्ष्यत, पेचे, अपक्त। (८) गम् (जाना) (भू के तुल्य) सूचना—गम् को लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में गच्छ् हो जाता है। (६) दृश्(देखना) (भू के तुल्य) सूचना— दृश् को लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में पश्य् हो जाता है।

अदर्शाव

अदर्शाम

अदर्शम्

|                    | लट्           |             |            |               | लट्            |              |
|--------------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| गच्छति             | गच्छत:        | गच्छन्ति    | प्र०       | पश्यति        | पश्यत:         | पश्यन्ति     |
| गच्छसि             | गच्छथ:        | गच्छथ       | म॰         | पश्यसि        | पश्यथ:         | पश्यथ        |
| गच्छामि            | गच्छाव:       | गच्छाम:     | उ॰         | पश्यामि       | पश्याव:        | पश्याम:      |
| 1-011-1            | लोट्          |             |            |               | लोट्           |              |
| गच्छतु             | गच्छताम्      | गच्छन्तु    | प्र०       | पश्यतु        | पश्यताम्       | पश्यन्तु     |
| गच्छ               | गच्छतम्       | गच्छत       | मo         | पश्य          | पश्यतम्        | पश्यत        |
| गच्छानि            | गच्छाव        | गच्छाम      | उ०         | पश्यानि       | पश्याव         | पश्याम       |
| 190111             | लङ्           |             |            |               | लङ्            |              |
| अगच्छत्            | अगच्छताम्     | अगच्छन्     | प्र०       | अपश्यत्       | अपश्यताम्      | अपश्यन्      |
| अगच्छ:             | अगच्छतंम्     | अगच्छत      | 中o         | अपश्य:        | अपश्यतम्       | अपश्यत       |
| अगच्छम्<br>अगच्छम् | अगच्छाव       | अगच्छाम     | उ०         | अपश्यम्       | अपश्याव        | अपश्याम      |
| जनकर्              | विधिलिङ्      | .,,         | **         |               | विधिलिङ्       | 4            |
| गच्छेत्            | गच्छेताम्     | गच्छेयु:    | у<br>Ф.    | पश्येत्       | पश्येताम्      | पश्येयुः     |
| गच्छे:             | गच्छेतम्      | गच्छेत      | म०         | पश्ये:        | पश्येतम्       | पश्येत       |
| गच्छेयम्           | गच्छेव        | गच्छेम      | उ०         | पश्येयम्      | पश्येव         | पश्येम       |
| गच्छपन्            | 11404         |             |            |               |                |              |
|                    | The same of   | गमिष्यन्ति  | लृद्       | द्रक्ष्यति    | द्रक्ष्यतः     | द्रक्ष्यन्ति |
| गमिष्यति<br>——     | गमिष्यतः      | गन्तारः     | लुद्       | द्रष्टा       | द्रष्टारौ      | द्रष्टार:    |
| गन्ता              | गन्तारौ       |             |            | लिङ् दृश्यात् | दृश्यास्ताम्   | दृश्यासु:    |
| गम्यात्            | गम्यास्ताम्   | गम्यासुः    |            | अद्रक्ष्यत्   | अद्रक्ष्यताम्  | अद्रक्ष्यन्  |
| अगमिष्यत्          |               | म् अगमिष्यन | ८ ७५       | OINT II       | लिट्           |              |
|                    | लिट्          |             | प्र०       | ददर्श         | ददृशतुः        | ददृशुः       |
| जगाम               | जग्मतुः       | जग्मु:      | म०         |               | द्रष्ठ ददृशथुः | ददृश         |
|                    | जगन्थ जग्मथुः |             | ব৹         | ददर्श         | ददृशिव         | ददृशिम       |
| जगाम, ज            | गम जग्मिव     | जग्मिम      | 90         | 4441          | लुङ् (क        |              |
|                    | लुङ् (२       |             | W-         | अद्राक्षीत्   | अद्राष्टाम्    | अद्राक्षुः   |
| अगमत्              | अगमताम्       | अगमन्       | प्र०       | अद्राक्षीः    | अद्राष्टम्     | अद्राष्ट     |
| अगमः               | अगमतम्        | अगमत        | <b>파</b> o | अद्राक्षम्    | अद्राक्ष्व     | अद्राक्ष्म   |
| ्अगमम्             | अगमाव         | अगमाम       | उ॰         | ात्रायाण्     |                |              |
|                    |               |             |            |               | (ख)(२          |              |
|                    |               |             |            | अदर्शत्       | अदर्शताम्      | अदर्शन्      |
|                    |               |             |            | अदर्श:        | अदर्शतम्       | अदर्शत       |

(१०) सद् (बैठना) (भू के तुल्य) सूचना — सद् को लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में सीद् हो जाता है। (११) स्था ( रुकना ) (भू के तुल्य) सूचना—स्था को लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में तिष्ठ् हो जाता है।

| विविद्        | id . inta   |            |      |              |              |             |
|---------------|-------------|------------|------|--------------|--------------|-------------|
|               | लट्         |            |      |              | लद्          |             |
| सीदति         | सीदतः       | सीदन्ति    | प्र॰ | तिष्ठति      | तिष्ठतः      | तिष्ठन्ति   |
| सीदसि         | सीदथ:       | सीदथ       | म०   | तिष्ठसि      | तिष्ठथ:      | तिष्ठथ      |
| सीदामि        | सीदाव:      | सीदाम:     | उ०   | तिष्ठामि     | तिष्ठाव:     | तिष्ठाम:    |
| VII 711       | लोद्        |            |      |              | लोट्         | •           |
| सीदतु         | सीदताम्     | सीदन्तु    | प्र० | तिष्ठतु      | तिष्ठताम्    | तिष्ठन्तु   |
| सीद           | सीदतम्      | सीदत       | म०   | तिष्ठ        | तिष्ठतम्     | तिष्ठत      |
| सीदानि        | सीदाव       | सीदाम      | उ०   | तिष्ठानि     | तिष्ठाव      | तिष्ठाम     |
| (III)         | लङ्         |            |      |              | लङ्          |             |
| असीदत्        | असीदताम्    | असीदन्     | प्र॰ | अतिष्ठत्     | अतिष्ठताम्   | अतिष्ठन्    |
| असीद:         | असीदतम्     | असीदत      | म०   | अतिष्ठ:      | अतिष्ठतम्    | अतिष्ठत     |
| असीदम्        | असीदाव      | असीदाम     | उ०   | अतिष्ठम्     | अतिष्ठाव     | अतिष्ठाम    |
| जलापन्        | विधिलिङ्    |            |      |              | विधिलिङ्     |             |
| दित्          | सीदेताम्    | सीदेयुः    | प्र० | तिष्ठेत्     | तिष्ठेताम्   | तिष्ठेयुः   |
| ादत्<br>सीदे: | सीदेतम्     | सीदेत      | मo   | तिष्ठे:      | तिष्ठेतम्    | तिष्ठेत     |
| -             | सादतन्      | सीदेम      | उ॰   | तिष्ठेयम्    | तिष्ठेव      | तिष्ठेम     |
| सीदेयम्       | લાવવ        | CHIPCH     |      |              |              |             |
|               | सत्स्थतः    | सत्स्यन्ति | लृट् | स्थास्यति    | स्थास्यतः    | स्थास्यन्ति |
| सत्स्यति      |             | सत्तारः    | लुद् | स्थाता       | स्थातारौ     | स्थातार:    |
| सत्ता         | सत्तारौ     |            |      | लङ् स्थेयात् | स्थेयास्ताम् | स्थेयासुः   |
| सद्यात्       | सद्यास्ताम् | सद्यासुः   | लृङ् | अस्थास्यत्   | अस्थास्यताम  | _           |
| असत्स्यत्     | असत्स्यताम् | असत्स्यन्  | পূৰ  |              | लिद्         |             |
|               | लिद्        | _          | प्र० | तस्थौ        | तस्थतुः      | तस्थुः      |
| ससाद          | सेदतुः      | . सेदुः    |      |              | थाथ तस्थथुः  | तस्थ        |
| सेदिथ, सस     |             | सेद        | म॰   | तस्थौ        | तस्थिव       | तस्थिम      |
| ससाद, सस      | द सेदिव     | सेदिम      | उ०   | तस्या        | लुङ् (१)     | ****        |
|               | लुङ् (२)    |            |      |              | अस्थाताम्    | अस्थुः      |
| असदत्         | असदताम्     | असदन्      | प्र० | अस्थात्      | अस्थातम्     | अस्थात      |
| असद:          | असदतम्      | असदत       | म०   | अस्थाः       | ·            | अस्थाम      |
| असदम्         | असदाव 🕝     | असदाम      | उ॰   | अस्थाम्      | अस्थाव       | OIX TIT     |

( १२ ) पा ( पीना ) ( भू के तुल्य ) सूचना — पा को लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में पिब् हो जाता है। (१३) घा (स्ँघना) (भू के तुल्य) सूचना—घा को लट्, लोट, लङ्, विधिलिङ् में जिघ्र हो जाता है।

| विविध                                   | क्ष । नम् ए। | -11411 6 .         |         | •                  |                   |                   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | लट्          |                    |         |                    | लद्               | c_c_              |
| पिबति                                   | पिबत:        | पिबन्ति            | प्र०    | जिघ्रति            | जिघ्रत:           | जिघ्रन्ति         |
| पिबसि                                   | पिबध:        | पिबथ               | मo      | जिघ्रसि            | जिघ्रथ:           | <b>ত্যি</b> য়থ   |
|                                         | पिबाव:       | पिबाम:             | उ०      | जिघ्रामि ं         | जिघ्राव:          | जिघ्राम:          |
| पिबामि                                  |              | 1.441.19           |         | *                  | लोद्              |                   |
|                                         | लोद्         | <del>Control</del> | प्र०    | <b>জি</b> দ্মনু    | जिघ्रताम्         | <b>জি</b> ঘ্নন্তু |
| पिबतु                                   | पिबताम्      | पिबन्तु            |         | जिथ्ने:            | जिघ्रतम्          | <b>जि</b> प्रत    |
| पिब                                     | पिबतम्       | पिबत               | म॰      | ভিন্ন।<br>ভিন্নাणি | জি <b>দ্মা</b> ব  | <b>জি</b> ঘ্লাम   |
| पिबानि                                  | पिबाव ·      | पिबाम              | उ॰      | जिल्लाण            | लङ्               |                   |
|                                         | लङ्          |                    |         | c —                | लङ्<br>अजिघ्रताम् | अजिघ्रन्          |
| अपिबत्                                  | अपिबताम्     | अपिबन्             | ٧o      | <b>अजिप्रत्</b>    | •                 | अजिघ्रत           |
| अपिब:                                   | अपिबतम्      | अपिबत              | म०      | अजिघ्रः            | अजिघ्रतम्         | अजिघ्राम          |
| अपिबम्                                  | अपिबाव       | अपिबाम             | उ०      | अजिघ्रम्           | अजिम्राव          | आजम्राम           |
| Oll 141                                 | विधिलिङ्     |                    |         |                    | विधिलिङ्          |                   |
| पिबेत्                                  | पिबेताम्     | पिबेयु:            | प्र०    | जिघ्रेत्           | जिघ्रेताम्        | जिघ्रेयुः         |
| •                                       | पिबेतम्<br>- | पिबेत              | म०      | जिघ्ने:            | जिघ्रेतम्         | जिम्रेत           |
| पिबे:                                   |              | पिबेम              | -<br>ਰo | जिघ्रेयम्          | जिघ्रेव           | जिघ्रेम           |
| पिबेयम्                                 | पिबेव        | ।पथन               | 0       |                    |                   | _                 |
|                                         |              | -                  |         | घ्रास्यति          | घ्रास्यतः         | - घ्रास्यन्ति     |
| पास्यति                                 | पास्यत:      | पास्यन्ति          | लृट्    |                    | घ्रातारौ          | च्रातार:          |
| पाता                                    | पातारौ '     | पातार:             | लुद्    | घ्राता             | श्रातारा          | ोनों प्रकार से)   |
| पेयात्                                  | पेयास्ताम्   | पेयासुः            | आ०      | लिङ् घ्रेयात्      |                   |                   |
| अपास्यत्                                | अपास्यताम    | र् अपास्यन         | ् लृङ्  | अघ्रास्यत्         |                   | म् अव्रास्यन्     |
| 91 114 114                              | लिट्         |                    |         |                    | लिद्              |                   |
| पपौ                                     | पपतुः        | पपुः               | प्र०    | <b>ज</b> ष्रौ      | , जघ्रतुः         | जघु:              |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | पाथ पपथुः    | чч                 | म०      | <b>ज</b> घ्रिथ, উ  | नघ्राथ जघ्रथुः    | <b>স</b> মূ       |
| -                                       | पपिव         | पपिम               | उ०      | जघ्रौ              | जघ्रिव            | <b>जि</b> प्रम    |
| पपौ                                     |              |                    |         |                    | लुङ् (व           | ह)(१)             |
|                                         | लुङ् (१      |                    | प्र॰    | अघ्रात्            | अघ्राताम्         |                   |
| अपात्                                   | अपाताम्      | अपुः               | मo      | अघाः               | अघ्रातम्          | अघ्रात            |
| अपाः                                    | अपातम्       | अपात               |         | अघ्राम्            | अघ्राव            | अघ्राम            |
| अपाम्                                   | अपाव         | अपाम               | उ०      |                    |                   |                   |
|                                         |              |                    | (ख)     |                    | -                 |                   |
|                                         |              |                    |         | अघ्रासीः           |                   | •                 |
|                                         |              |                    |         | अघ्रासि            | षम् अग्रासिष      | व अग्रासिष्म      |
|                                         |              |                    |         |                    |                   |                   |

| (१४)स्म(     | स्मरण करन      | ा)(भूकेत्    | (१५) जि (जीतना) (भू के तुल्य) |            |               |           |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------|
|              | लद्            |              |                               |            | लट्           |           |
| स्मरति       | स्मरत:         | स्मरन्ति     | प्र०                          | जयति       | जयतः          | जयन्ति    |
| स्मरसि       | स्मरथ:         | स्मरथ        | म०                            | जयसि       | जयथ:          | जयथ       |
| स्मरामि      | स्मराव:        | स्मराम:      | उ०                            | जयामि      | जयाव:         | जयाम:     |
|              | लोट्           |              |                               |            | लोट्          |           |
| स्मरतु       | स्मरताम्       | 'स्मरन्तु    | ¥0                            | जयतु       | जयताम्        | जयन्तु    |
| स्मर         | स्मरतम्        | स्मरत        | म०                            | जय         | जयतम्         | जयत       |
| स्मराणि      | स्मराव         | स्मराम       | उ॰                            | जयानि      | जयाव          | जयाम      |
|              | লঙ্            |              |                               | •          | लङ्           |           |
| अस्मरत्      | अस्मरताम्      | अस्मरन्      | प्र०                          | अजयत्      | अजयताम्       | अजयन्     |
| अस्मर:       | अस्मरतम्       | अस्मरत       | म०                            | अजय:       | अजयतम्        | अजयत      |
| अस्मरम्      | अस्मराव        | अस्मराम      | उ०                            | अजयम्      | अजयाव         | अजयाम     |
| · ·          | विधिलिङ्       |              |                               | * .        | विधिलिङ्      |           |
| मरेत्        | स्मरेताम्      | स्मरेयु:     | प्र॰                          | जयेत्      | जयेताम्       | जयेयु:    |
| स्मरे:       | स्मरेतम्       | स्मरेत       | म०                            | जये:       | जयेतम्        | जयेत      |
| स्मरेयम्     | स्मरेव         | स्मरेम       | उ०                            | जयेयम्     | जयेव          | जयेम      |
|              |                |              |                               |            |               |           |
| स्मरिष्यति   | स्मरिष्यत:     | स्मरिष्यन्ति | लृद्                          | जेष्यति    | जेष्यतः       | जेष्यन्ति |
| स्मर्ता      | स्मर्तारौ      | स्मर्तार:    | लुट्                          | जेता       | जेतारौ        | जेतार:    |
| स्मर्यात्    | स्मर्यास्तांम् | स्मर्यासुः   | आ० लि                         | नङ् जीयात् | जीयास्ताम्    | जीयासु:   |
| •            | अस्मरिष्यताम्  | अस्मरिष्यन्  | ्लृङ्                         | अजेष्यत्   | अजेष्यताम्    | अजेष्यन्  |
| ,            | लिट्           |              |                               |            | लिट्          |           |
| सस्मार       | सस्मरतुः       | सस्मरु:      | Уo                            | जिगाय      | जिग्यतुः      | जिग्यु:   |
| सस्मर्थ      | सस्मरथुः       | सस्मर        | म॰                            | जिगयिथ, वि | जगेथ जिग्यथुः | जिग्य     |
| सस्मार, सस्  |                | सस्मरिम      | <b>उ</b> ०                    | जिगाय, जि  | गय जिग्यिव    | जिग्यिम   |
| die iit, iit | लुङ् (४)       | •            |                               |            | लुङ् (४)      |           |
| अस्मार्षीत्  | अस्मार्घ्यम्   | अस्मार्षुः   | प्र०                          | अजैषीत्    | अजैष्टाम्     | अजैषु:    |
| अस्मार्षीः   | अंस्मार्च्यम्  | अस्मार्घ     | म०                            | अजैषी:     | अजैष्टम्      | अजैष्ट    |
|              | अस्मार्षः      | अस्मार्ध     | उ०                            | अजैषम्     | अजैष्व        | अजैष्म    |
| अस्मार्षम्   | Oltan-         | -11          |                               |            |               |           |

# (१६) श्रु (सुनना) (लृट् आदि में भू के तुल्य) (१७) वस् (रहना) (भू के तुल्य) सूचना—लट् आदि में श्रु को शृ और नु विकरण।

| •                 | लद्                |             |            |              | लट्         |             |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| शृणोति            | शृणुत:             | शृण्वन्ति   | ত্ত        | वसति         | वसत:        | वसन्ति      |
| शृणोषि            | शृणुथ:             | शृणुथ       | मo         | वससि         | वसथ:        | वसथ         |
| शृणोमि .          | शृणुवः, ण्वः       | शृजुम:,ण्म: | उ०         | वसामि        | वसाव:       | वसाम:       |
|                   | लोद्               |             |            |              | लोद्        |             |
| शृणोतु            | शृणुताम्           | शृण्वन्तु   | प्र०       | वसतु         | वसताम्      | वसन्तु      |
| शृणु              | शृणुतम्            | शृणुत       | म०         | वस           | वसतम्       | वसत         |
| शृणवानि           | <b>শৃ</b> णवाव     | शृणवाम      | उ०         | वसानि        | वसाव        | वसाम        |
|                   | লঙ্                |             |            |              | लङ्         |             |
| अशृणोत्           | अशृणुताम्          | अशृण्वन्    | प्र०       | अवसत्        | अवसताम्     | अवसन्       |
| अशृणो:            | अशृणुतम्           | अशृणुत      | म०         | अवस:         | अवसतम्      | अवसत        |
| अशृणवम्           | अशृणुव,ण्व         | अशृणुम-ण    | मउ० :      | अवसम्        | अवसाव       | अवसाम       |
|                   | विधिलिङ्           |             |            |              | विधिलिङ्    |             |
| शृणुयात्          | शृणुयाताम्         | शृणुयु:     | Уo         | वसेत्        | वसेताम्     | वसेयुः      |
| शृजुया:           | शृणुयातम्          | शृणुयात     | म०         | वसे:         | वसेतम्      | वसेत        |
| शृणुयाम्          | शृणुयाव            | शृणुयाम     | ব৹         | वसेयम्       | वसेव        | वसेम        |
|                   |                    | •           |            |              |             |             |
| श्रोष्यति         | श्रोष्यत:          | श्रोष्यन्ति | लृद्       | वत्स्यति     | वत्स्यतः    | वत्स्यन्ति  |
| श्रोता            | ं श्रोतार <u>ौ</u> | श्रोतारः -  | लुद्       | वस्ता        | वस्तारौ     | वस्तार:     |
| श्रूयात्          | श्रूयास्ताम्       | श्रूयासु:   | आ॰ '       | लिङ् उष्यात् | उष्यास्ताम् | उष्यासु:    |
| अश्रोष्यत्        | अश्रोष्यताम्       | अश्रोष्यन्  | लृङ्       | अवत्स्यत्    | अवत्स्यताम् | ् अवत्स्यन् |
|                   | लिद्               |             |            |              | लिट्        |             |
| <b>স্থু</b> প্তাব | शुश्रुवतुः         | गुश्रुवुः   | प्र०       | उवास         | ऊषतुः       | ऊषु:        |
| शुश्रोध           | शुश्रुवथु:         | शुश्रुव     | म०         |              | उवस्थ ऊषधुः | কৰ          |
| शुश्राव, शुश      | व्रव शुश्रुव       | शुश्रुम     | <b>उ</b> ० | उवास, उव     | ास कषिव     | ऊषिम        |
|                   | लुङ् (४)           |             |            |              | लुङ् (४)    |             |
| अश्रौषीत्         | अश्रौष्टाम्        | अश्रीषुः    | No         | अवात्सीत्    |             | अवात्सु:    |
| अश्रौषी:          | अश्रौष्टम्         | अश्रौष्ट    | म०         | अवात्सी:     | अवात्तम्    | अवात्त      |
| अश्रीषम्          | अश्रौष्व           | अश्रीष्म    | उ॰         | अवात्सम्     | अवात्स्व    | अवास्म      |
|                   |                    |             |            |              |             |             |

| (१८) सेव  | (१८) सेव ( सेवा करना ) ( देखो अ० १६-२० ) आत्मनेपदी धातुएँ |             |      |             |                |               |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
|           | लट्                                                       |             |      |             | लुट्           |               |  |  |  |  |
| सेवते     | सेवेते                                                    | सेवन्ते     | No.  | सेविता      | सेवितारौ       | सेवितार:      |  |  |  |  |
| सेवसे     | सेवेथे                                                    | सेवध्वे     | म०   | सेवितासे    | सेवितासाथे     | सेविताध्वे    |  |  |  |  |
| सेवे      | सेवावहे                                                   | सेवामहे     | उ०   | सेविताहे    | सेवितास्वहे    | सेवितास्महे   |  |  |  |  |
|           | लोट्                                                      |             |      |             | आशीर्लिङ्      |               |  |  |  |  |
| सेवताम्   | सेवेताम्                                                  | सेवन्ताम्   | प्र० | सेविषीष्ट   | सेविषीयास्ताम् | सेविषीरन्     |  |  |  |  |
| सेवस्व    | सेवेथाम्                                                  | सेवध्वम्    | म०   | सेविषीष्ठा: | सेविषीयास्थाम् | सेविषीध्वम्   |  |  |  |  |
| सेवै      | सेवावहै                                                   | सेवामहै     | उ०   | सेविषीय     | सेविषीवहि      | सेविषीमहि     |  |  |  |  |
|           | लङ्                                                       |             |      |             | लृङ्           |               |  |  |  |  |
| असेवत     | असेवेताम्                                                 | असेवन्त     | प्र० | असेविष्यत   | असेविष्येताम्  | असेविष्यन्त   |  |  |  |  |
| असेवथा:   | असेवेथाम्                                                 | असेवध्वम्   | म०   | असेविष्यथा: | ,              | असेविष्यध्वम् |  |  |  |  |
| असेवे     | असेवावहि                                                  | असेवामहि    | उ०   | असेविष्ये   | असेविष्यावहि   | असेविष्यामहि  |  |  |  |  |
|           | विधिलिङ्                                                  |             |      |             | लिट्           |               |  |  |  |  |
| सेवेत     | सेवेयाताम्                                                | सेवेरन्     | प्र० | सिषेवे      | सिषेवाते       | सिषेविरे      |  |  |  |  |
| सेवेथा:   | सेवेयाथाम्                                                | सेवेध्वम्   | म०   | सिषेविषे    | सिषेवाथे       | सिषेविध्वे    |  |  |  |  |
| सेवेय     | सेवेवहि                                                   | सेवेमहि     | उ०   | सिषेवे      | सिषेविवहे      | सिषेविमहे     |  |  |  |  |
|           | लृद्                                                      |             |      |             | लुङ्           |               |  |  |  |  |
| सेविष्यते | सेविष्येते                                                | सेविष्यन्ते | प्र० | असेविष्ट    | असेविषाताम्    | असेविषत       |  |  |  |  |
| सेविष्यसे | सेविष्येथे                                                | सेविष्यध्वे | म०   | असेविष्ठा:  | असेविषाथाम्    | असेविध्वम्    |  |  |  |  |
| सेविष्ये  | सेविष्यावहे                                               | सेविष्यामहे |      | असेविषि     | असेविष्वहि     | असेविष्महि    |  |  |  |  |
|           |                                                           | संक्षिप्त   | रूप  | (आत्मनेपद   | ) ·            |               |  |  |  |  |
|           | लट्                                                       |             |      |             | लोट्           |               |  |  |  |  |
| अते       | एते                                                       | अन्ते       | प्र० | अताम्       | एताम्          | अन्ताम्       |  |  |  |  |
| असे       | एथे                                                       | अध्वे       | म०   | अस्व        | एथाम्          | अध्वम्        |  |  |  |  |
| T.        | आवहे                                                      | आमहे        | उ०   | ऐ           | आवहै           | आमहै          |  |  |  |  |
|           | लङ् (अ +                                                  | .)          |      |             | विधिलिङ्       |               |  |  |  |  |
| अत        | एताम्                                                     | अन्त        | प्र॰ | एत          | एयाताम्        | एरन्          |  |  |  |  |
| अथाः      | एथाम्                                                     | अध्वम्      | म०   | एथा:        | एयाथाम्        | एध्वम्        |  |  |  |  |
| ए         | आवहि                                                      | आमहि        | उ०   | एय          | एवहि           | एमहि          |  |  |  |  |
| 4         | लृद                                                       |             |      | •           | लुट्           |               |  |  |  |  |
| स्यते '   | स्येते                                                    | स्यन्ते     | प्र० | ता          | तारौ           | तार:          |  |  |  |  |
|           | स्येथे                                                    | स्यध्वे     | म०   | तासे        | तासाथे         | ताध्वे        |  |  |  |  |
| स्यसे     | •                                                         | स्यामहे     | उ0   | ताहे        | तास्वहे        | तास्महे       |  |  |  |  |
| स्ये      | स्यावहे                                                   | स्यामह      | 30   | VII Q       |                |               |  |  |  |  |

| (१६)लभ्    | (१६)लभ्(पाना)(सेव्के तुल्य) |           |              |                 | (२०) वृध्(बढ़ना)(सेव् के तुल्य) |                 |  |  |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|--|
|            | लद्                         |           |              |                 | लद्                             |                 |  |  |
| लभते       | लभेते                       | लभन्ते    | प्र०         | वर्धते          | वर्धेते                         | वर्धन्ते        |  |  |
| लभसे       | लभेथे                       | लभघ्वे    | म०           | वर्धसे          | वर्धेथे                         | वर्धध्वे '      |  |  |
| लभे        | लभावहे                      | लभामहे    | <b>उ</b> ० · | वर्धे           | वर्घावहे                        | वर्धामहे        |  |  |
|            | लोट्                        | *         |              |                 | लोट्                            |                 |  |  |
| लभताम्     | लभेताम्                     | लभन्ताम्  | प्र०         | वर्धताम्        | वर्धेताम्                       | वर्धन्ताम्      |  |  |
| लभस्व      | लभेथाम्                     | लभध्वम्   | म०           | वर्धस्व         | वर्धेथाम्                       | वर्धघ्वम्       |  |  |
| लभै        | लभावहै                      | लभामहै    | उ०           | वर्धे           | वर्घावहै                        | वर्धामहै        |  |  |
|            | लङ्                         |           |              |                 | लङ्                             |                 |  |  |
| अलभत       | अलभेताम्                    | अलभन्त    | प्र०         | अवर्धत          | अवर्धेताम्                      | अवर्धन्त        |  |  |
| अलभथाः     | अलभेथाम्                    | अलभध्वम्  | म०           | अवर्धथा:        | अवर्धेथाम्                      | अवर्धध्वम्      |  |  |
| अलभे       | अलभावहि                     | अलभामहि   | उ०           | अवर्धे          | अवर्धावहि                       | अवर्धामहि       |  |  |
|            | विधिलिङ्                    |           |              |                 | विधिलिङ्                        |                 |  |  |
| लभेत       | लभेयाताम्                   | लभेरन्    | प्र०         | वर्धेत          | वर्धेयाताम्                     | वर्धेरन्        |  |  |
| लभेथा:     | लभेयाथाम्                   | लभेध्वम्  | म०           | वर्धेथा:        | वर्धेयाथाम्                     | वर्धेध्वम्      |  |  |
| लभेय       | लभेवहि                      | लभेमहि    | उ०           | वर्धेय          | वर्धेवहि                        | वर्धेमहि        |  |  |
|            |                             |           |              |                 | .——                             |                 |  |  |
| लप्स्यते   | . लप्स्येते                 | लप्यन्ते  | लृद्         | वर्धिष्यते      | वर्धिष्येते                     | वर्धिष्यन्ते    |  |  |
| लब्धा      | लब्धारौ                     | लब्धार:   | लुद्         | वर्धिता         | वर्धितारौ                       | वर्धितार:       |  |  |
| लप्सीष्ट   | लप्सीयास्ताम                |           |              | लिङ् वर्धिषीष्ट | वर्धिषीयास्ता                   | म् वर्धिषीरन्   |  |  |
| अलप्स्यत   |                             | अलप्यन्त  |              | अवधिष्यत        |                                 | अवधिष्यन्त      |  |  |
| -141 4 111 | लिद्                        |           | •            |                 | लिट्                            |                 |  |  |
| लेभे       | लेभाते                      | लेभिरे    | Ŋo.          | ववृधे           | ववृधाते                         | ववृधिरे         |  |  |
| लेभिषे     | लेभाथे                      | लेभिष्वे  | म०           | ववृधिषे         | ववृधाथे                         | ववृधिध्वे       |  |  |
| लेभे       | लेभिवहे                     | लेभिमहे   | उ०           | ववृधे           | ववृधिवहे                        | ववृधिमहे        |  |  |
| ***        | लुङ् (४)                    |           |              | ø               | लुङ् (क)                        | (¥)             |  |  |
| अलब्य      | अलप्साताम्                  | अलप्सत    | प्र०         | अवधिष्ट         | अवर्धिषाताम्                    | <b>अवर्धिषत</b> |  |  |
| अलब्धाः    | अलप्साथाम्                  | अलब्ध्वम् | म०           | अवधिष्ठा:       | अवधिषाथाः                       | र् अवधिध्वम्    |  |  |
| अलप्सि     | अलप्वहि                     | अलप्महि   | उ०े          | अवधिषि          | अवधिष्वहि                       | अवधिष्महि       |  |  |
|            |                             |           |              |                 | (ख)(२)                          | ) (पर०)         |  |  |
|            |                             |           |              | अवृधत्          | अवृधताम्                        | अवृधन्          |  |  |
|            |                             |           |              | अवृध:           | अवृधतम्                         | अवृधत           |  |  |
|            |                             |           |              | अवधम्           | अवधाव                           | अवृधाम          |  |  |

(२१) मुद्(प्रंसन्न होना)(सेव् के तुल्य)(२२) सह्(सहन करना)(सेव् के तुल्य) लट

|               | लट्           |             |       |             | लट्             |            |
|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|-----------------|------------|
| मोदते         | मोदेते        | मोदन्ते     | प्र॰  | सहते        | सहेते           | सहन्ते     |
| मोदसे         | मोदेथे        | मोदध्वे     | म०    | सहसे        | सहेथे           | सहध्वे     |
| मोदे          | मोदावहे       | मोदामहे     | उ०    | सहे         | सहावहे          | सहामहे     |
|               | लोट्          |             |       |             | लोट्            |            |
| मोदताम्       | मोदेताम्      | मोदन्ताम्   | प्र॰  | सहताम्      | सहेताम्         | सहन्ताम्   |
| मोदस्व        | मोदेथाम्      | मोदध्वम्    | मo    | सहस्व       | सहेथाम्         | सहध्वम्    |
| मोदै          | मोदावहै       | मोदामहै     | उ०    | सहै         | सहावहै          | सहामहै     |
|               | लङ्           |             |       |             | लङ्             |            |
| अमोदत         | अमोदेताम्     | अमोदन्त .   | प्र०. | असहत        | असहेताम्        | असहन्त     |
| अमोदधाः       | अमोदेथाम्     | अमोदध्वम्   | म०    | असहथा:      | असहेथाम्        | असहष्वम्   |
| अमोदे         | अमोदावहि      | अमोदामहि    | उ०    | असहे        | असहावहि         | असहामहि    |
|               | विधिलिङ्      |             |       |             | विधिलिङ्        |            |
| मोदेत         | मोदेयाताम्    | मोदेरन् ः   | Яo    | सहेत        | सहेयाताम्       | सहेरन्     |
| मोदेथा:       | मोदेयाथाम्    | मोदेध्वम्   | म०    | सहेथा:      | सहेयाथाम्       | सहेध्वम्   |
| मोदेय         | मोदेवहि       | मोदेमहि     | उ०    | सहेय        | सहेवहि          | सहेमहि     |
|               |               |             |       |             |                 |            |
| मोदिष्यते     | मोदिष्येते    | मोदिष्यन्ते | लृद्  | सहिष्यते    | सहिष्येते       | सहिष्यन्ते |
| मोदिता        | मोदितारौ      | मोदितार:    | लुद्  | सहिता       | सहितारौ         | सहितार:    |
|               |               |             |       | सोढा        | सोढारौ          | सोढार:     |
| मोदिषीष्ट     | मोदिषीयास्ता  | न्॰         | आ० लि | ङ् सहिषीष्ट | सहिषीयास्ताम् ० |            |
| अमोदिष्यत     | अमोदिष्येताम् | 0           | लृङ्  | असहिष्यत    | असहिष्येताम्    |            |
|               | लिट्          |             |       |             | लिट्            |            |
| मुमुदे        | मुमुदाते      | मुमुदिरे    | प्र०  | सेहे        | सेहाते .        | सेहिरे     |
| मुमुदिषे ं    | मुमुदाथे      | मुमुदिध्वे  | म०    | सेहिषे      | सेहाथे          | सेहिध्वे   |
| मुमुदे        | मुमुदिवहे     | मुमुदिमहे   | उ०    | सेहे        | सेहिवहे         | सेहिमहे    |
| 33.           | लुङ् (४)      |             |       |             | लुङ् (४)        |            |
| अमोदिष्ट      | अमोदिषाताम्   | अमोदिषत     | प्र०  | असहिष्ट     | असहिषाताम्      | असहिषत     |
| अमोदिष्ठाः    | अमोदिषाथाम्   |             | म०    | . असहिष्ठा: | असहिषाधाम्      | असहिध्वम्  |
| अमोदिषि       | अमोदिष्वहि    |             |       | असहिषि      | असहिष्वहि       | असहिष्महि  |
| - ( ) i / ) i |               |             |       |             |                 |            |

## (२३) याच् (मॉंगना) (भू और सेव् के तुल्य)

|   |               |              | •           |         | •            |                     |                |
|---|---------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------------|----------------|
|   |               | परस्मैपद ल   | Ę           |         | आत्मनेपद लद् |                     |                |
| 7 | <b>याच</b> ति | याचत:        | याचन्ति     | प्र०    | याचते        | याचेते              | याचन्ते        |
| 7 | याचसि         | याचथ:        | याचथ        | मo i    | याचसे .      | याचेथे              | याचध्वे        |
| 7 | पाचामि        | याचाव:       | याचाम:      | उ॰      | याचे         | याचावहे             | याचामहे        |
|   |               | लोट्         |             |         |              | लोट्                |                |
| , | याचतु         | याचताम्      | याचन्तु     | प्र॰    | याचताम्      | याचेताम्            | याचन्ताम्      |
| - | याच           | याचतम्       | याचत        | म०      | याचस्व       | याचेथाम्            | याचध्वम्       |
| • | याचानि        | याचाव        | याचाम       | उ०      | याचै         | याचावहै             | याचामहै        |
|   |               | लङ्          |             |         |              | लङ्                 |                |
|   | अयाचत्        | अयाचताम्     | अयाचन्      | प्र० .  | अयाचत        | अयाचेताम्           | अयाचन्त        |
|   | अयाच:         | अयाचतम्      | अयाचत       | म०      | अयाचथा:      | अयाचेथाम् -         | अयाचध्वम्      |
|   | अयाचम्        | अयाचाव       | अयाचाम      | उ०      | अयाचे        | अयाचावहि            | अयाचामहि       |
|   |               | विधिलिङ्     |             |         |              | विधिलिङ्            |                |
|   | याचेत्        | याचेताम्     | याचेयु:     | प्र०    | याचेत        | याचेयाताम्          | याचेरन्        |
|   | याचे:         | याचेतम्      | याचेत       | म०      | याचेथा:      | याचेयाथाम्          | याचेध्वम् '    |
|   | याचेयम्       | याचेव        | याचेम       | उ०      | याचेय        | याचेवहि             | याचेमहि        |
|   |               |              |             | •       |              |                     |                |
|   | याचिष्यति     | याचिष्यत:    | याचिष्यन्ति | न लृट्  | याचिष्यते    | याचिष्येते          | याचिष्यन्ते 🕠  |
|   | याचिता        | याचितारौ     | र्याचितार:  | लुट्    | याचिता       | याचितारौ            | यांचितार:      |
|   | याच्यात्      | याच्यास्ताम् | याच्यासुः   | आ॰ '    | लिङ् याचिषीष | ट याचिषीयास         | ताम्०          |
|   | अयाचिष्यत्    | अयाचिष्यत    | म् अयाचिष्य | न् लृङ् | अयाचिष्यत    | <b>ा अयाचिष्येत</b> | ाम्०           |
|   |               | लिट्         |             |         |              | लिद्                |                |
|   | ययाच          | ययाचतुः      | ययाचु:      | प्र०    | ययाचे        | ययाचाते             | ययाचिरे        |
|   | ययाचिथ        | ययाचथु:      | ययाच        | म०      | ययाचिषे      | ं ययाचाथे           | ययाचिध्वे      |
|   | ययाच          | ययाचिव       | ंययाचिम     | उ०      | ययाचे        | ययाचिवहे            | ययाचिमहे       |
|   |               | लुङ् (४)     |             |         |              | लुङ् (४)            |                |
|   | अयाचीत्       |              | न् अयाचिषु  | . प्र॰  | अयाचिष्ट     | अयाचिषात            | ाम् अयाचिषत    |
|   | अयाची:        | अयाचिष्टम्   | अयाचिष्ट    | . म॰    | अयाचिष्ठ     | ाः अयाचिषाध         | गम् अयाचिध्वम् |
|   | अयाचिषम्      | अयाचिष्य     | अयाचिष      | न उ०    | अयाचिषि      | अयाचिष्य            | हि अयाचिष्महि  |
|   |               | •            |             |         |              |                     |                |

| (२५) नी (          | ले जाना ) ( रं        | देखो अभ्या                              | स २१ ) | (भू ३       | और सेव् के तुल | य )        |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------|
| परस्मैप            |                       |                                         | ŕ      | आत्मने      | पद लद्         |            |
| नयति               | नयतः                  | नयन्ति                                  | ٥K     | नयते        | नयेते          | नयन्ते     |
| नयसि               | नयथ:                  | नयथ                                     | म०     | नयसे        | नयेथे          | नयध्वे     |
| नयामि              | नयाव:                 | नयाम:                                   | उ०     | नये         | नयावहे         | नयामहे     |
| - California       | लोट्                  |                                         | *      |             | लोट्           |            |
| नयतु               | नयताम्                | नयन्तु                                  | प्र०   | नयताम्      | नयेताम्        | नयन्ताम्   |
| नय                 | नयतम्                 | नयत                                     | म०     | नयस्व       | नयेथाम्        | नयध्वम्    |
| नयानि              | नयाव                  | नयाम                                    | उ०     | नयै         | नयावहै         | े नयामहै   |
| - THILL            | लङ्                   |                                         |        |             | लङ्            |            |
| अनयत्              | अनयताम्               | अनयन्                                   | प्र०   | अनयत        | अनयेताम्       | अनयन्त     |
| अनय:               | अनयतम्                | अनयत                                    | म०     | अनयथाः      | अनयेथाम्       | अनयध्वम्   |
| अनयम्              | अनयाव                 | अनयाम                                   | ব৹     | अनये        | अनयावहि        | अनयामहि    |
| जननम्              | विधिलिङ्              |                                         |        |             | विधिलिङ्       |            |
| ायेत्              | नयेताम्               | नयेयु:                                  | प्र०   | नयेत        | नयेयाताम्      | नयेरन्     |
| नये:               | नयेतम्                | नयेत                                    | म०     | नयेथा:      | नयेयाथाम्      | नयेध्वम्   |
| नयेयम्             | नयेव                  | नयेम                                    | उ०     | नयेय        | नयेवहि         | नयेमहि     |
| गयपन्              | 144                   | -                                       |        |             | ************   | ******     |
| नेष्यति            | नेष्यतः               | नेष्यन्ति                               | लृट्   | नेष्यते     | नेष्येते       | नेष्यन्ते  |
|                    | नेतारौ                | नेतारः                                  | लुद    | नेता        | नेतारौ         | नेतार:     |
| नेता               | नतारा<br>नीयास्ताम् . | नीयासुः                                 |        | लङ् नेषीष्ट | नेषीयास्ताम्   | नेषीरन्    |
| नीयात्<br>अनेष्यत् | अनेष्यताम्            | अनेष्य <b>न्</b>                        | लृङ्   | अनेष्यत     | ं अनेष्येताम्  | अनेष्यन्त  |
| जगज्यत्,           | लिट्                  |                                         | -      |             | लिट्           |            |
| £                  | निन्यत <u>ुः</u>      | निन्युः                                 | प्र॰   | निन्ये      | निन्याते       | निन्यिरे   |
| ् नियाय            |                       | निन्य                                   | म०     | निन्यिषे    | निन्याथे       | निन्यिध्वे |
|                    | नेनेथ निन्यथुः        | निन्यम                                  | उ०     | निन्ये      | निन्यिवहे      | निन्यिमहे  |
| निनाय, नि          |                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - 35   |             | लुङ् (४)       |            |
|                    | लुङ् (४)              |                                         | TTO    | अनेष्ट      | अनेषाताम्      | अनेषत      |
| अनैषीत्            | अनैष्टाम्             | अनैषुः                                  | 'प्र°  | ं अनेष्ठाः  | अनेषाधाम्      | अनेढ्वम्   |
| अनैषी:             | , अनैष्टम्            | अनैष्ट                                  | म॰     | अनेषि       | अनेष्वहि       | अनेष्महि   |
| अनैषम्             | अनैष्व                | अनैष्म .                                | उ०     | স্থাপ       | 0,1 1.4        |            |

(२४) हृ ( चुराना, ले जाना ) ( देखो अभ्यास २१ ) ( भू और सेव् के तुल्य )

| परस्मैपद लट् आत्मनेपद लट् |           |             |                |            |                                         |               |            |  |  |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--|--|
| ī                         | इरति      |             | हरन्ति         | ٦o         | हरते                                    | हरेते         | हरन्ते     |  |  |
| 7                         | हरसि      | हरथ:        | हरथ            | म०         | हरसे                                    | हरेथे         | हरध्वे     |  |  |
| 1                         | हरामि     | हराव:       | हराम:          | ত ০        | हरे                                     | हरावहे        | हरामहे     |  |  |
|                           |           | लोट्        |                |            |                                         | लोट्          |            |  |  |
| *                         | हरतु      | हरताम्      | हरन्तु         | Уo         | <b>ं</b> हरताम्                         | हरेताम्       | हरन्ताम्   |  |  |
|                           | हर        | हरतम्       | हरत            | म०         | हरस्व                                   | हरेथांम्      | हरध्वम्    |  |  |
|                           | हराणि     | हराव        | हराम           | उ०         | हरै                                     | हरावहै        | हरामहै     |  |  |
|                           |           | लङ्         |                |            |                                         | लङ्           |            |  |  |
|                           | अहरत्     | अहरताम्     | अहरन्          | प्र०       | अहरत                                    | अहरेताम्      | अहरन्त     |  |  |
|                           | अहर:      | अहरतम्      | अहरत           | Ho         | अहरथा:                                  | अहरेथाम्      | अहरध्वम्   |  |  |
|                           | अहरम्     | अहराव       | अहराम          | ਤ <b>਼</b> | अहरे                                    | अहरावहि       | अहरामहि    |  |  |
|                           |           | विधिलिङ्    |                |            |                                         | विधिलिङ्      |            |  |  |
|                           | हरेत्     | हरेताम्     | हरेयु:         | प्र०       | हरेत                                    | हरेयाताम्     | हरेरन्     |  |  |
|                           | हरे:      | हरेतम्      | हरेत           | म०         | हरेथा:                                  | हरेयाथाम्     | हरेध्वम्   |  |  |
|                           | हरेयम्    | हरेव        | हरेम           | उ०         | हरेय                                    | हरेवहि        | हरेमहि     |  |  |
|                           |           | 4000044000  | ************** |            | *************************************** |               |            |  |  |
|                           | हरिष्यति  | हरिष्यत:    | हरिष्यन्ति     | लृद्       | हरिष्यते                                | हरिष्येते     | हरिष्यन्ते |  |  |
|                           | हर्ता     | हर्तारौ     | हर्तार:        | लुद्       | हर्ता                                   | हर्तारौ       | हर्तार:    |  |  |
|                           | ह्यित्    | हियास्ताम्  | ह्रियासु:      | आ॰ '       | लिङ् हषीष्ट                             | ह्रषीयास्ताम् | _          |  |  |
|                           | अहरिष्यत् | अहरिष्यताम् | अहरिष्यन्      | . लृङ्     | अहरिष्यत                                | अहरिष्येताम्  | अहरिष्यन्त |  |  |
|                           |           | लिट्        |                |            | \                                       | लिट्          |            |  |  |
|                           | जहार      | जहतुः       | जहु:           | प्र०       | जहे                                     | जहाते         | जहिरे      |  |  |
|                           | जहर्थ     | जहथु:       | जह             | म०         | जहिषे                                   | जहाथे         | जहिध्वे    |  |  |
|                           | जहार, जहर | जहिव        | जहिम           | ত্ত        | जहे                                     | जहिवहे        | जहिमहे     |  |  |
|                           |           | लुङ् (४)    |                |            |                                         | लुङ् (४)      |            |  |  |
|                           | अहार्षीत् | अहार्ष्टाम् | अहार्षु:       | प्र०.      | अहत                                     | अहषाताम्      | अहषत       |  |  |
|                           | अहार्षी:  | अहार्ष्टम्  | अहार्ष्ट       | म०         | अह्था:                                  | अह्रषाथाम्    | अहृद्वम्   |  |  |
|                           | अहार्षम्  | अहार्ष्व    | अहार्ष्म       | उ॰         | अहिष                                    | अहष्वहि       | अहष्महि    |  |  |
|                           |           |             |                |            |                                         |               |            |  |  |

#### (२) अदादिगण ( परस्मैपदी धातुएँ )

| (२६) अद्(खाना)(देखो अभ्यास २३)(२७) अस्(होना)(देखा अ०४,२४) |                  |                         |        |               |                                         |                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                                                           | लद्              |                         | •      |               | लट्                                     |                 |  |  |  |  |
| अत्ति                                                     | अत्तः            | अदन्ति                  | प्र०   | अस्ति         | स्त:                                    | सन्ति           |  |  |  |  |
| अत्सि                                                     | अत्थः            | अत्थ                    | म०     | असि           | स्थ:                                    | स्थ             |  |  |  |  |
| अद्मि                                                     | अद्व:            | अद्म:                   | उ०     | अस्मि .       | स्व:                                    | स्म:            |  |  |  |  |
| ·                                                         | लोट्             |                         |        |               | लोट्                                    | •               |  |  |  |  |
| अतु                                                       | अत्ताम्          | अदन्तु                  | प्र०   | अस्तु         | स्ताम्                                  | सन्तु           |  |  |  |  |
| अद्धि                                                     | अत्तम्           | अत्त                    | म॰     | एधि           | स्तम्                                   | स्त             |  |  |  |  |
| अदानि                                                     | अदाव             | अदाम                    | ত৹     | असानि         | असाव                                    | असाम            |  |  |  |  |
|                                                           | लङ्              | , ,                     |        |               | लङ्                                     |                 |  |  |  |  |
| आदत्                                                      | आज्ञाम्          | आदन्                    | प्र०   | आसीत्         | आस्ताम्                                 | आसन्            |  |  |  |  |
| आद:                                                       | आत्तम्           | आत                      | म०ं    | आसी:          | आस्तम्                                  | आस्त            |  |  |  |  |
| आदम् ,                                                    | आद्व             | आद्य                    | उ०     | आसम्          | 'आस्व                                   | आस्म            |  |  |  |  |
|                                                           | विधिलिङ्         | ٠                       |        | •             | विधिलिङ्                                |                 |  |  |  |  |
| अद्यात्                                                   | अद्याताम्        | अद्युः                  | স৹     | स्यात्        | स्याताम्                                | स्युः           |  |  |  |  |
| अद्याः                                                    | अद्यातम् ः       | अद्यात                  | भ०     | स्याः         | स्यातम्                                 | स्यात           |  |  |  |  |
| अद्याम् :                                                 | अद्याव           | अद्याम                  | उ०     | स्याम्        | स्याव                                   | स्याम           |  |  |  |  |
|                                                           | **************** | ***********             | :      |               | *************************************** |                 |  |  |  |  |
| ंअत्स्यति                                                 | अतस्यतः          | अत्स्यन्ति              | लृद्   | भविष्यति      | भविष्यतः                                | भविष्यन्ति      |  |  |  |  |
| . अत्ता                                                   | अत्तारौ          | अंतार:                  | लुद्   | भविता         | भवितारौ                                 | भवितार:         |  |  |  |  |
| अद्यात्                                                   | अद्यास्ताम्      | अद्यासु:                | ঞা০ লি | ाङ् भूयात्    | भूयास्ताम्                              | भूयासुः         |  |  |  |  |
| आत्स्यत्                                                  | आत्स्यताम्       | आत्स्यन्                | लृङ्   | अभविष्यत्     | अभविष्यताम्                             | अभविष्यन्       |  |  |  |  |
|                                                           | लिद्(क)          | (अद्को घ                | स्)    |               | लिद्                                    |                 |  |  |  |  |
| जघास                                                      | जक्षतुः          | जक्षु:                  | प्र०   | बभूव          | बभूवतुः                                 | बभूतुः          |  |  |  |  |
| जघसिथ                                                     | जक्षथु:          | जक्ष                    | म०     | बभूविथ        | बभूवथु:                                 | वभूव .          |  |  |  |  |
| जघास, जघ                                                  |                  | जक्षिम                  | उ०     | ਕਪ੍ਰਕ         | बभूविव                                  | बभूविम          |  |  |  |  |
|                                                           | लिद् (ख)         |                         |        |               | लुङ् (१ः)                               |                 |  |  |  |  |
| आद                                                        | आदतुः            | आदु:                    | प्र०   | अभूत् ·       | अभूताम्                                 | अभूवन्          |  |  |  |  |
| आदिथ                                                      | आदथुः            | आद                      | म०     | अभू:          | अभूतम्                                  | अभूत            |  |  |  |  |
| आद                                                        | आदिव             | आदिम                    | उ०     | अभूवम्        | अभूव                                    | अभूम            |  |  |  |  |
| -II4                                                      | लुङ् (२)         |                         | H)     |               |                                         |                 |  |  |  |  |
|                                                           |                  | अध्या <u>य</u><br>अधसन् | प्र०   | सुचना—अ       | प्रस् घातु को लृद                       | आदि ६ लकारों    |  |  |  |  |
| - अधसत्                                                   | अघसताम्          |                         | म॰     | में भू हो जात | ता है। अतः वहाँ                         | भू के तुल्य रूप |  |  |  |  |
| . अघस:                                                    | अंघसतम्          | अघसत                    |        | चलेंगे।       |                                         |                 |  |  |  |  |
| अघसम्                                                     | अघसाव 🐪          | अघसाम                   | उ०.    |               |                                         |                 |  |  |  |  |

(२८) ब्रू (कहना)(देखो अभ्यासं २५)। सूचना—दोनों पदों में लृट् आदि ६ लकारों में ब्रू को वच् हो जाता है।

| 18        | 41.11.131        | 8.                | ,    |               |                                         |                 |
|-----------|------------------|-------------------|------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
|           | परस्मैपद         |                   |      |               | आत्मनेपद                                |                 |
|           | लद्              |                   |      | *             | लद्                                     |                 |
| ब्रवीति 🍞 | ब्रूतं:          | ब्रुवन्ति         |      |               |                                         |                 |
| आह }      | आहतुः }          | आहु:              | प्र० | ब्रूते        | ब्रुवाते                                | ब्रुवते         |
| ब्रवीषि   | ब्रूथ:           | •                 |      |               |                                         |                 |
| आत्थ      | आहथु:            | ब्रूथ             | म०   | ब्रूषे        | ब्रुवाथे                                | ब्रूध्वे        |
| ब्रवीमि   | ब्रूव:           | ब्रूम:            | उ०   | ब्रुवे        | ब्रूवहे                                 | ब्रूमहे         |
|           | लोट्             |                   |      |               | लोद्                                    |                 |
| ब्रवीतु   | ब्रूताम्         | ब्रुवन्तु         | प्र० | ब्रूताम्      | ब्रुवाताम्                              | बुवताम्         |
| ब्रूहि    | ब्रूतम्          | ब्रूत             | म०   | ब्रूप्व       | बुवाथाम्                                | ब्रूध्वम्       |
| ब्रवाणि   | ब्रवाव           | ब्रवाम            | ত ০  | त्रवै         | ब्रवावहै                                | ब्रवामहै        |
| ,         | लङ्              |                   |      |               | लङ्                                     |                 |
| अब्रवीत्  | अब्रूताम्        | अबुवन्            | प्र० | अब्रूत        | अब्रुवाताम्                             | अब्रुवत         |
| अब्रवी:   | अब्रूतम्         | अब्रूत            | म०   | अब्रूथाः      | अब्रुवाधाम्                             | अब्रूध्वम्      |
| अब्रवम्   | अब्रूव           | अब्रूम            | उ०   | अब्रुवि       | अब्रूवहि                                | अब्रूमहि        |
|           | विधिलिङ्         |                   |      |               | विधिलिङ्                                |                 |
| ब्रूयात्  | ब्रूयाताम्       | ब्रूयु:           | ٧o   | ब्रुवीत       | ब्रुवीयाताम्                            | बुवीरन्         |
| ब्रूया:   | ब्रूयातम्        | ब्रूयात           | म०   | ब्रुवीथा:     | ब्रुवीयाथाम्                            | बुवीध्वम्       |
| ब्रूयाम्  | ब्रूयाव          | ब्रूयाम           | उ०   | ब्रुवीय       | बुवीवहि                                 | बुवीमहि         |
|           | **************** | 4#100000000000000 |      |               | 400000000000000000000000000000000000000 |                 |
| वक्ष्यति  | वक्ष्यत:         | वक्ष्यन्ति        | लृट् | वक्ष्यते 🐇    | वक्ष्येते                               | वक्ष्यन्ते      |
| वक्ता     | वक्तारौ          | वक्तार:           | लुट् | वक्ता         | <sub>,</sub> वकारौ                      | वक्तार:         |
| उच्यात्   | उच्यास्ताम्      | <b>उच्यासुः</b>   | ঞা ু | লৈভ্ বধীষ্ট   | वक्षीयास्ताम्                           | वक्षीरन्        |
| अवक्ष्यत् | अवक्ष्यताम्      | अवक्ष्यन्         | लृङ् | • अवक्ष्यत    | अवक्ष्येताम्                            | अवस्यन्त        |
|           | लिट्             |                   |      |               | लिट्                                    |                 |
| उवाच      | कचतुः            | ऊचु:              | प्र० | <b>क</b> चे ' | ऊचाते                                   | <b>कचिरे</b>    |
| उवचिथ, उ  | वक्थ ऊचथु:       | कच ं              | म•   | <b>ক</b> चिषे | ऊचाथे                                   | <b>क</b> चिष्वे |
| उवाच, उव  | च ऊचिव           | <b>ক</b> चिम      | उ०   | ऊचे           | ऊचिवहे                                  | <b>कचिमहे</b>   |
|           | लुङ् (२)         |                   |      |               | लुङ् (२)                                |                 |
| अवोचत्    | अवोचताम्         | अवोचन्            | प्र॰ | अवोचत         | अवोचेताम्                               | अवोचन्त         |
| अवोच:     | अवोचतम्          | अवोचत             | म०   | अवोचथा:       | अवोचेथाम्                               | अवोचध्वम्       |
| अवोचम्    | अवोचाव           | अवोचाम            | उ०   | अवोचे         | अवोचावहि                                | अवोचामहि        |
|           |                  |                   |      |               |                                         |                 |

| (२६) दुह् (दुहना) |              |             | (देखो अभ्यास २७) |                                             |                  |               |  |  |  |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| परस्मैपद लद्      |              |             |                  | आत्मनेपद लट्                                |                  |               |  |  |  |
| दोग्घि            | दुग्धः       | दुहन्ति     | प्र०             | दुग्धे                                      | दुहाते           | दुहते         |  |  |  |
| घोक्षि            | दुग्ध:       | दुग्ध       | म०               | घुक्षे                                      | दुहाथे           | धुग्ध्वे      |  |  |  |
| दोह्यि            | दुह्नः       | दुह्य:      | ত্ত৹             | दुहे ं                                      | दुह्रहे          | दुहाहे        |  |  |  |
|                   | लोद्         |             |                  | 7                                           | लोट्             |               |  |  |  |
| दोग्धु            | दुग्घाम्     | दुहन्तु     | प्र०             | दुग्घाम्                                    | दुहाताम्         | दुहताम्       |  |  |  |
| दुग्धि            | दुग्धम्      | दुग्ध       | म०               | धुक्ष्व                                     | दुहाथाम्         | धुग्ध्वंम्    |  |  |  |
| दोहानि            | दोहाव        | दोहाम .     | <b>ত</b> ০       | दोहै                                        | दोहावहै          | दोहामहै       |  |  |  |
|                   | लङ्          |             |                  |                                             | लङ्              |               |  |  |  |
| अधोक्-ग्          | अदुग्धाम्    | अदुहन्      | ত্ত              | अदुग्घ                                      | अदुहाताम्        | अदुहत         |  |  |  |
| अधोक्-ग्          | अदुग्धम्     | अदुग्घ      | म०               | अदुग्धाः                                    | अदुहाथाम्        | अधुग्ध्वम्    |  |  |  |
| अदोहम्            | अदुह्न       | अदुह्य      | उ०               | अदुहि                                       | अदुह्नहि         | अदुह्यहि      |  |  |  |
|                   | विधिलिङ्     |             |                  |                                             | विधिलिङ्         |               |  |  |  |
| दुह्यात्          | दुह्याताम्   | दुह्य:      | ٥K               | दुहीत                                       | दुहीयाताम्       | दुहीरन्       |  |  |  |
| दुह्या:           | दुह्यातम्    | दुह्यात     | म०               | दुहीथा:                                     | दुहीयाथाम्       | दुहीध्वम्     |  |  |  |
| दुह्याम्          | दुह्यव       | दुह्याम     | उ०               | दुहीय                                       | दुहीवहि          | दुहीमहि       |  |  |  |
|                   | ************ | *********** |                  |                                             | **************** |               |  |  |  |
| घोक्ष्यति         | घोक्ष्यत:    | घोक्ष्यन्ति | लृद्             | घोक्ष्यते                                   | घोक्ष्येते       | धोक्ष्यन्ते . |  |  |  |
| दोग्घा            | दोग्धारौ     | दोग्धार:    | लुट्             | दोग्घा                                      | दोग्धारौ         | दोग्धार:      |  |  |  |
| दुह्यात्          | दुह्यास्ताम् | दुह्यासु:   | आ० रि            | नङ् घुक्षीष्ट                               | •धुक्षीयास्ताम्  | धुक्षीरन्     |  |  |  |
| अघोक्ष्यत्        | अघोक्ष्यताम् | अघोक्ष्यन्  | लृङ्             | अघोक्ष्यत                                   | अघोक्ष्येताम्    | अधोक्ष्यन्त   |  |  |  |
|                   | लिट्         |             |                  |                                             | लिट्             |               |  |  |  |
| दुदोह             | दुहुहतुः     | दुदुहु:     | प्र०             | दुदुहे                                      | दुदुहाते         | दुदुहिरे      |  |  |  |
| दुदोहिथ           | दुदुहथु:     | दुदुह       | म०               | दुदुहिषे                                    | दुदुहाथे         | दुदुहिध्वे    |  |  |  |
| दुदोह             | दुदुहिव      | दुदुहिम     | उ०               | दुदुहे                                      | दुदुहिवहे        | दुदुहिमहे     |  |  |  |
|                   | लुङ् (७)     |             |                  |                                             | लुङ् (७)         |               |  |  |  |
| अधुक्षत्          | अधुक्षताम्   | अधुक्षन्    | সু ০             | अधुक्षत                                     | अधुक्षाताम्      | अधुंक्षत      |  |  |  |
| अधुक्ष:           | अधुक्षतम्    | अधुक्षत     | म०               | अधुक्षथा:                                   | अघुक्षाथाम्      | अधुक्षध्वम्   |  |  |  |
| अधुक्षम्          | अधुक्षाव     | अधुक्षाम    | उ० '             | अधुक्षि                                     | अधुक्षावहि       | अधुक्षामहि    |  |  |  |
|                   |              |             |                  | ना— लुङ् में                                |                  |               |  |  |  |
|                   |              |             |                  | एक० में अदुग्धाः, म० बहु० में अधुग्ध्वम् और |                  |               |  |  |  |
|                   |              |             | उ०               | उ० द्वि० में अदुह्रहि, ये रूप भी बनते हैं।  |                  |               |  |  |  |

(३०) रुट्(रोना)(देखो अ० २६) (३१) स्वप्(सोना)(देखो अ० २८) लद् लट् स्वपित: स्वपन्ति रुदित: स्वपिति रुदन्ति रोदिति प्र० स्वपिथ स्वपिध: स्अपिषि रुदिथ म० रोदिषि रुदिथ: स्वपिव: स्वपिम: स्वपिमि रुदिम: रोदिमि उ० रुदिव: लोट् लोट् स्विपताम् स्वपितु स्वपन्तु रोदित रुदिताम् Уo रुदन्त स्वपित स्वपिहि स्वपितम् रुदित रुदिहि रुदितम् म० स्वपानि स्वपाव स्वपाम रोदाम रोदानि रोदाव ত্ত लङ् लङ् अस्वपीत् अस्वपिताम् अस्वपन् अरोदीत् अरुदिताम् प्र० अरुदन् अरोदत् अस्वपत् अस्वपित अस्वपी: अरोदी: अरुदितम् अरुदित म० अस्वप: अरोद: अस्वपिव अस्वपिम अरुदिव अरुदिम उ० अस्वपम् अरोदम् विधिलिङ् विधिलिङ स्वप्यु: स्वप्याताम् स्वप्यात् प्र० रुद्याताम् रुद्यात् रुद्यु: स्वप्यात स्वप्यातम् स्वप्या: म० रुद्यात रुद्यातम् रुद्या: स्वप्याम स्वप्याम् स्वप्याव रुद्याम তত रुद्याव रुद्याम् स्वप्यन्ति स्वप्स्यति स्वप्स्यत: रोदिष्यन्ति लृट् रोदिष्यति रोदिष्यत: स्वसारौ स्वसार: रोदितारौ रोदितार: लुट् स्वसा रोदिता सुप्यास्ताम् सुप्यासु: आ॰ लिङ् सुप्यात् रुद्यासु: रुद्यात् रुद्यास्ताम् अस्वप्यन् अरोदिष्यताम् अरोदिष्यन् अस्वप्स्यत् अस्वप्स्यताम् लुङ् अरोदिष्यत् लिट् लिद् सुषुपु: सुषुपतु: प्र० सुष्वाप रुरोद रुरुदतु: रुरुदु: सुष्वपिथ, सुष्वप्थ सुषुपथु: सुषुप म० रुरोदिथ रुरुदथु: रुरुद सुषुपिव सुषुपिम सुष्वाप,सुष्वप रुरुदिम उ० रुरोद रुरुदिव लुङ् (४) लुङ् (क)(२) अस्वाप्ताम् अस्वाप्सीत् अस्वाप्सु: प्र० अरुदन अरुदताम् अरुदत् अस्वाप्सी: अस्वाप्त अस्वाप्तम् म० अरुदत अरुदतम् अरुद: अस्वाप्स्व अस्वाप्स अस्वाप्सम् उ० अरुदाव अरुदाम अरुदम् लुङ् (ख)(४) अरोदिषुः प्र० अरोदिष्टाम् अरोदीत् अरोदिष्ट अरोदिष्टम् म० अरोदी: अरोदिष्म उ० अरोदिष्व अरोदिषम्

| (३२) हुन् (मारना ) (देखो अ० २६) |               |                |        | (३३) इ (जाना)(देखो अ०३०) |             |             |  |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|--|
|                                 | लद्           |                |        |                          | लद्         |             |  |
| हन्ति                           | हत:           | घ्नन्ति        | प्रo - | एति                      | इत:         | यन्ति       |  |
| हन्सि                           | हथ:           | हथ             | म०     | एषि                      | इथ:         | इथ          |  |
| हन्मि                           | हन्तः         | हन्म:          | ত্ত    | एमि "                    | इव:         | इम:         |  |
|                                 | लोट्          |                |        |                          | लोट्        |             |  |
| हन्तु                           | हताम्         | घन्तु          | प्र०   | एतु े                    | इताम्       | यन्तु       |  |
| जहि                             | हतम्          | हत             | मo     | इहि                      | इतम्        | इत          |  |
| हनानि                           | हनाव          | हनाम           | उ०     | अयानि                    | अयाव        | अयाम        |  |
|                                 | लङ्           |                |        |                          | लङ्         |             |  |
| अहन्                            | अहताम्        | अहत            | म०     | ऐत्                      | ऐताम्       | आयन्        |  |
| अह:                             | अहतम्         | अहत            | मo     | ऐ:                       | ऐतम्        | ऐत          |  |
| अहनम्                           | अहन्व         | अहन्म          | ত ০    | आयम्                     | ऐव          | ऐम          |  |
|                                 | विधिलिङ्      |                |        |                          | विधिलिङ्    |             |  |
| हन्यात्                         | हन्याताम्     | हन्युः         | प्र०   | इयात्                    | इयाताम्     | इयु:        |  |
| हन्याः                          | हन्यातम्      | हन्यात         | म०     | इया:                     | इयातम्      | इयात        |  |
| हन्याम्                         | हन्याव        | हन्याम         | ত্ত০ ' | इयाम्                    | इयाव        | इयाम        |  |
|                                 | ************* | ******         |        | •                        | *********** | *********** |  |
| हंनिष्यति                       | हनिष्यत:      | हनिष्यन्ति     | लृद्   | एष्यति                   | एष्यत:      | एष्यन्ति    |  |
| हन्ता                           | इन्तारौ       | हन्तार:        | लुद्   | एता                      | एतारौ       | एतार:       |  |
| वध्यात्                         | वध्यास्ताम्   |                |        | लङ् ईयात्                | ईयास्ताम्   | ईयासु:      |  |
| अहनिष्यत्                       | अहनिष्यताम्   |                | लृङ्   | ऐष्यत्                   | ऐष्यताम्    | ऐष्यन्      |  |
| -1611                           | लिद्          |                | •      | •                        | लिट्        |             |  |
| जघान                            | जघ्नतु        | : जघ्नु:       | 3      | 10 इयाय                  | ईयर्        | तुः ईयुः    |  |
| जघनिथ, ज                        | _             | , -            | 1 7    | २० इययिथ                 | , इयेथ ईय   | थु: ईय      |  |
| जघान, जघ                        |               | _              |        |                          | यय ईयि      | व ं ईयिम    |  |
| -1-1(1) -5 (                    |               | (हन् को वध्)   |        | लुङ् (१)                 | _           |             |  |
| अवधीत्                          | अवधिष्टाम्    |                |        | अगात्                    | अगाताम्     | अगु:        |  |
| अवधी:                           | अवधिष्टम्     | _              | म०     |                          | अगातम्      | अगात        |  |
| अवधिषम्                         | अवधिष्व       | _              | उ०     | अगाम्                    | अगाव        | अगाम        |  |
| •                               |               |                |        | वना—इ को                 |             | ता है।      |  |
|                                 |               | र लुङ् में हन् | ૡ      | जना ३ पग                 | 24.1.11.61  |             |  |
| को वध्हो                        | जाता ह।       |                |        |                          |             |             |  |

### अदादिगण—आत्मनेपदी धातुएँ ( क्रैन्टम ) ( टेरबो अ० ३६ ) ( ३५ ) शी ( सोना ) ( देखो अ० ३७ )

| - ( | (३४) आर   | प्(बैठना)(       | देखो अ० ३         | <b>६) (३</b> | ४) शी(सो     | ना)(देखी अ      | ( <i>0</i>   |
|-----|-----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |           | लद्              |                   |              |              | लट्             |              |
|     | आस्ते     | आसाते            | आसते              | 7°           | शेते         | शयाते           | शेरते        |
|     | आस्से '   | आसाथे 📑          | आध्वे             | म०           | शेषे         | शयाथे           | शेध्वे       |
|     | आसे       | आस्वहे           | आस्महे            | उ० .         | शये          | शेवहे           | शेमहे        |
|     |           | लोट्             |                   |              |              | लोद्            |              |
|     | आस्ताम्   | आसाताम्          | आसताम्            | प्र०         | शेताम्       | शयाताम्         | शेरताम्      |
| •   | आसव       | आसाथाम्          | आध्वम्            | म०.          | शेष्व        | शयाथाम्         | शेध्वम्      |
|     | आसै       | आसावहै           | आसामहै            | उ॰           | शयै          | शयावहै          | शयामहै       |
|     |           | लङ्              |                   |              |              | लङ्             |              |
|     | आस्त      | आसाताम्          | आसत               | Уo           | अशेत         | अशयाताम्        | अशेरत        |
|     | आस्था:    | आसाथाम्          | आध्वम्            | म०           | अशेथा:       | अशयाथाम्        | अशेष्वम्     |
|     | आसि       | आस्वहि           | आस्महि            | ত৹           | अशयि         | अशेवहि          | अशेमहि       |
|     |           |                  |                   |              |              |                 |              |
|     |           | विधिलिङ्         | •                 |              |              | विधिलिङ्        |              |
|     | आसीत      | आसीयाताम्        | आसीरन्            | স৹           | शयीत         | शयीयाताम्       | शयीरन्       |
|     | आसीथा:    | आसीयाथाम्        | आसीध्वम्          | म०           | शयीथा:       | ेशयीयाथाम्      | शयीध्वम्     |
|     | आसीय      | आसीवहि           | आसीमहि            | उ०           | शयीय         | शयीवहि          | शयीमहि       |
|     |           | **************** |                   |              |              | *************** |              |
|     | आसिष्यते  | आसिष्येते        | आसिष्यन्ते        | लृद्         | शयिष्यते     | शयिष्येते       | शयिष्यन्ते   |
|     | आसिता     | आसितारौ          | आसितार:           | लुद्         | शयिता        | शयितारौ         | शयितार:      |
|     | आसिषीष्ट  | आसिषीयास्त       | ाम् ०             | आ० हि        | नङ् शयिषीष्ट |                 | •            |
|     | आसिष्यत   | आसिष्येताम्      | आसिष्यन्त         | लृङ्         | अशयिष्यत     | अशयिष्येताम     | 0            |
|     |           | लिट् (आर         | सां + कृ )        |              |              | लिद्            |              |
|     | आसांचक्रे | आसांचक्राते      | आसांचक्रि         | रे प्र॰      | शिश्ये       | शिश्याते        | शिश्यिर      |
|     | चकुषे     | —चक्राथे         | —चकृढ्वे          | म०           | शिश्यिषे     | शिश्याथे        | शिश्यिष्वे   |
|     | —चक्रे    | -चकृवहे          | —चकृमहे           | उ०           | शिश्ये       | शिश्यवहे        | शिश्यमहे     |
|     |           | लुङ् (४)         |                   |              | लुङ् (४)     |                 |              |
|     | आसिष्ट    | आसिषाताम्        | आसिषत             | प्र०         | अशयिष्ट      | अशयिषाताग       | न् अशयिषत    |
|     | आसिष्ठा:  | आसिषाथाम्        | अ!सि <b>ध्वम्</b> | म०           | अशयिष्ठा:    | अंशयिषाथा       | म् अशयिष्वम् |
|     | आसिषि     | आसिष्वहि         | आसिष्महि          |              | अशयिषि       | अशयिष्वहि       | अशयिष्महि    |
|     |           |                  |                   |              | •            |                 |              |

| (          | (३) जुहोत्यादिगण                        |                |      |              | ( परस्मैपदी धातुएँ ) |          |  |
|------------|-----------------------------------------|----------------|------|--------------|----------------------|----------|--|
|            |                                         | (देखो अ० ३)    | 5)   | (३७)भी(      | <b>डरना</b> ) ( देखं | अ० ३६ )  |  |
| , , , , ,  | लद्                                     |                |      |              | लद्                  |          |  |
| जुहोति     | जुहुत:                                  | जुह्नति        | ٥K   | बिभेति       | बिभीत:               | बिभ्यति  |  |
| जुहोषि     | जुहुथ:                                  | जुहुथ          | म०   | बिभेषि       | विभीथ:               | विभीथ    |  |
| जुहोमि     | जुहुव:                                  | जुहुम:         | उ०   | बिभेमि       | बिभीव:               | बिभीम:   |  |
| 3.         | लोट्                                    |                |      |              | नोट्                 |          |  |
| जुहोतु     | जुहुताम्                                | जुह्नतु        | प्र० | बिभेतु       | बिभीताम्             | बिभ्यतु  |  |
| जुहुधि     | जुहुतम्                                 | जुहुत          | भo   | विभीहि       | बिभीतम्              | बिभीत    |  |
| जुहवानि    | जुहवाव                                  | जुहवाम         | उ०   | बिभयानि      | बिभयाव               | बिभयाम   |  |
|            | लङ्                                     |                |      |              | लङ्                  |          |  |
| अजुहोत्    | अजुहुताम्                               | अजुहवु:        | प्र० | अबिभेत्      | अविभीताम्            | अबिभयु:  |  |
| अजुहो:     | अजुहुतम्                                | अजुहुत         | म०   | अबिभे:       | अबिभीतम्             | अबिभीत   |  |
| अजुहवम्    | अजुहुव                                  | अजुहुम         | उ०   | अबिभयम्      | अबिभीव               | अबिभीम   |  |
|            | विधिलिङ्                                | Þ              |      |              | विधिलिङ्             |          |  |
| जुहुयात्   | जुहुयाताम्                              | जुहुयुः        | ত্ত  | बिभीयात्     | बिभीयाताम्           | बिभीयु:  |  |
| जुहुया:    | जुहुयातम्                               | जुहुयात        | म॰   | बिभीया:      | बिभीयातम्            | बिभीयात  |  |
| जुहुयाम्   | जुहुयाव                                 | जुहुयाम        | उ॰   | बिभीयाम्     | बिभीयाव              | बिभीयाम  |  |
|            | *************************************** | **********     |      |              | ***********          |          |  |
| होष्यति    | होष्यत:                                 | होष्यन्ति      | लृट् | भेष्यति      | भेष्यतः              | _        |  |
| होता       | होतारौ                                  | होतार:         | लुट् | भेता         | भेतारौ               | भेतार:   |  |
| हूयात्     | हूयास्ताम्                              | हूयासुः        | आ०   | लिङ् भीयात्  | भीयास्ताम्           | भीयासु:  |  |
| अहोष्यत्   | •                                       | अहोष्यन्       | लृङ् | अभेष्यत्     | अभेष्यताम्           | अभेष्यन् |  |
|            | लिट् (क)                                |                |      |              | लिट् (क)             |          |  |
| जुहाव      | जुहुवतु                                 | : जुहुवु:      | সু৹  | बिभाय        | बिभ्यतुः             | बिभ्यु:  |  |
|            | होथ जुहुवथु                             |                | म०   | बिभयिथ, बिभे | थ विभ्यथुः           | बिभ्य    |  |
| जुहाव, जुह | _                                       |                | उ०   | बिभाय, बिभय  |                      |          |  |
|            | इ) ( जुहवां ।                           | कृ)            |      | -            | ख )(बिभय             |          |  |
| जुहवांचकार |                                         | चक्रुः         | प्र० | बिभयांचकार   |                      | -चक्रुः  |  |
| –चकर्थ     | -चक्रथुः                                | −चक्र <b>ं</b> | म०   | –चकर्थ       | –चक्रथुः             | –चक्र    |  |
| –चकार, च   |                                         | –चकृम ं        | उ०   | -चकार, चक    |                      | –चकृम    |  |
|            | लुङ् (४)                                |                |      |              | लुङ् (४)             | - 4      |  |
| अहौषीत्    |                                         | अहौषु:         | স৹   | अभैषीत्      | अभैष्टाम्            | अभैषु:   |  |
| अहौषी:     | अहौष्टम्                                | अहौष्ट         | म०   | अभैषी:       | अभैष्टम्             | अभैष्ट   |  |
| अहौषम्     | अहौष्व                                  | अहौष्म         | उ॰   | अभैषम्       | अभैष्व               | अभैष्म   |  |

## (३८) दा (देना)(देखो अभ्यास ४०)

| पर         | मैपद लद्        |           |      |             | आत्मनेपद लद |            |
|------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|------------|
| ददाति      | दत्तः           | ददित      | प्र० | दत्ते       | ददाते       | ददते       |
| ददासि      | दत्थः           | दत्थ      | Ήο   | दत्से       | ददाथे       | दद्ध्वे    |
| ददामि      | दद्व:           | दद्म:     | उ०   | ददे         | दद्वहे      | दद्महे     |
|            | लोद्            |           |      |             | लोट्        |            |
| ददातु      | दत्ताम्         | ददतु      | प्र० | दत्ताम्     | ददाताम्     | ददताम्     |
| देहि       | दत्तम्          | दत्त      | म०   | दत्स्व      | ददाथाम्     | दद्ध्वम्   |
| ददानि      | ददाव            | ददाम      | उ०   | ददै         | ददावहै      | ददामहै     |
|            | लङ्             |           |      |             | लङ्         |            |
| अददात्     | अदत्ताम्        | अददुः     | प्र॰ | अदत्त       | अददाताम्    | अददत       |
| अददा:      | अदत्तम्         | अदत्त     | म०   | अदत्था:     | अददाथाम्    | अदद्घ्वम्  |
| अददाम्     | अदद्व           | अदद्म     | उ०   | अददि        | अदद्वहि     | अदद्यहि    |
|            | विधिलिङ्        |           |      |             | विधिलिङ्    |            |
| दद्यात्    | दद्याताम्       | दद्यु:    | प्र॰ | ददीत        | ददीयाताम्   | ददीरन्     |
| दद्याः     | दद्याताम्       | दद्यात    | मo   | ददीथा:      | ददीयाथाम्   | ददीध्वम्   |
| दद्याम्    | दद्याव          | दद्याम    | उ०   | ददीय        | ददीवहि      | ददीमहि     |
| ì          | *************** |           |      |             | *           | wa         |
| दास्यति    | दास्यत:         | दास्यन्ति | लृट् | दास्यते     | दास्येते    | दास्यन्ते  |
| दाता       | दातारौ          | दातार:    | लुट् | दाता        | दातारौ      | दातार:     |
| देयात्     | देयास्ताम्      | देयासु:   | आ०ि  | नङ् दासीष्ट | दासीयास्ताम | ( दासीरन्  |
| अदास्यत्   | अदास्यताम्      | अदास्यन्  | लृङ् | अदास्यत     | अदास्येताम् | अदास्यन्त  |
|            | लिट्            |           |      |             | लिद्        |            |
| ददौ        | ददतुः           | ददुः      | प्र० | ददे         | ददाते       | ददिरे      |
| . ददिथ, दद | ाथ ददशुः        | - दद      | म०   | ददिषे       | ददाथे       | ददिघ्वे    |
| ददौ        | ददिव            | ददिम      | उ०   | ददे         | ददिवहे      | ददिमहे     |
|            | लुङ् (१)        | )         |      |             | लुङ् (४)    | )          |
| अदात्      | अदाताम्         | अदुः      | प्र० | अदित        | अदिषाताम्   | अदिषत      |
| अदा:       | अदातम्          | अदात      | म०   | अदिथा:      | अदिषाधाम    | ् अदिघ्वम् |
| अदाम्      | अदाव            | अदाम      | उ॰   | अदिषि -     | अदिष्वहि    | अदिष्महि   |

### (३६) घा (धारण करना) (देखो अभ्यास ४०)

| परस्मैपट      |                                         | ા થા ( થારળ વ  | , car ) (      | ्र अत्मनेपद<br>आत्मनेपद | लद्          |             |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------|
| दधाति         | घत्तः                                   | दधति           | प्र०           |                         | दधाते        | दधते        |
| द्यास         | घत्थः                                   | घत्थ           | म <sub>o</sub> | घत्से                   | दघाथे        | धद्ध्वे     |
| द्यास         | दध्वः                                   | दध्म:          | ਤ <b>਼</b>     | दधे                     | दध्वहे       | दध्महे      |
| द्यान         | लोद्                                    | 4-1.           | •              |                         | नोट्         |             |
| tantita.      | धत्ताम्                                 | दघतु           | স৹             | घत्ताम्                 | दधाताम्      | दधताम्      |
| दधातु<br>घेहि | धत्तम्                                  | धत             | म <sub>o</sub> | धत्स्व                  | दधाथाम्      | घद्घ्वम्    |
|               | दधाव                                    | दधाम           | ਰ <sub>0</sub> | अदिध                    | अदध्वहि      | अदध्महि     |
| दधानि         |                                         | 441-1          |                | -14.                    | लङ्          |             |
| 2728772       | लङ्                                     | अद्धुः         | प्र०           | अधत्त                   | अद्धाताम्    | अदघत        |
| अदधात्        | अधत्ताम्                                | अधत            | Ho.            | अधत्थाः                 | अदघाधाम्     | अघद्ध्वम्   |
| अदघा:         | अधत्तम्                                 | अदध्म          | ਰ•             | अद्ध                    | अदध्वहि      | अदध्महि     |
| अदघाम्        | अद्ध्व                                  | जाप-1          | 0.             | -14,-1                  | विधिलिङ्     |             |
|               | िविधिलिङ्                               | 707.           | प्र०           | दधीत                    | दघीयाताम्    | दधीरन्      |
| दध्यात्       | दध्याताम्                               | दध्यु:         |                | दधीथा:                  | दघीयाथाम्    | दघीध्वम्    |
| दध्याः        | दध्यातम्                                | दघ्यात         | मo<br>         | दघीय                    | दधीवहि       | दधीमहि      |
| दघ्याम्       | दध्याव                                  | दध्याम         | ₹0             | द्याप                   | प्पापाए      | 441.116     |
|               | *************************************** |                |                | <u>.</u>                |              | *********** |
| धास्यति       | घास्यतः                                 | धास्यन्ति      | लृद्           | घास्यते                 | धास्येते     | घास्यन्तें  |
| घाता          | घातारौ                                  | घातार:         | लुद्           | घाता                    | घातारी       | घातार:      |
| घेयात्        | घेयास्ताम्                              | <b>धेयासुः</b> | স্তা০ বি       | लङ् घासीष्ट             | धासीयास्ताम् |             |
| अधास्यत्      | अधास्यताम्                              | अधास्यन्       | लृङ्           | अधास्यत                 | अधास्येताम्  | अघास्यन्त   |
|               | लिद्                                    |                |                |                         | लिट्         |             |
| दधौ           | दघतुः                                   | दघु:           | प्र०           | दघे                     | दघाते        | दिधरे       |
| दिघथ,दघाथ     | दघथु:                                   | दघ             | म०             | दिधवे                   | दघाथे        | दिघच्वे     |
| दधौ           | दिधव                                    | दधिम           | उ०             | दधे                     | दिधवहे       | दिधमहे      |
|               | लुङ् (१)                                |                |                |                         | लुङ् (४)     |             |
| अधात्         | अघाताम्                                 | अधु:           | ٦o             | अधित                    | अधिषाताम्    | अधिषत       |
| अघा:          | अधातंम्                                 | अधात           | म०             | अधिथाः                  | अधिषाथाम्    | अधिष्वम्    |
| अधाम्         | अघाव '                                  | अधाम           | उ०             | अधिष                    | अधिष्वहि     | अधिष्महि    |
| 21-11-1       |                                         |                |                |                         |              |             |

|               | ( ४ ) दिवादिगण |             |        | ( परस्मैपदी धातुएँ )                 |                    |                  |  |
|---------------|----------------|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--|
| ( ४० ) दिव् ( | चमकना आवि      | दे)(देखो अ  | 24 )   | ( ४१ ) नृत् ( नाचना ) ( देखो अ० ४२ ) |                    |                  |  |
|               | लद्            |             |        |                                      | लद्                |                  |  |
| ं<br>दीव्यति  | दोव्यतः        | दीव्यन्ति   | प्र०   | नृत्यति                              | नृत्यत:            | नृत्यन्ति        |  |
| दोव्यसि       | दोव्यथ:        | दीव्यथ      | म०     | नृत्यसि                              | नृत्यथ:            | नृत्यथ           |  |
| दीव्यामि      | दीव्याव:       | दीव्याम:    | उ०     | नृत्यामि                             | नृत्याव:           | नृत्याम:         |  |
|               | लोट्           |             |        |                                      | लोद्               |                  |  |
| दीव्यतु       | दीव्यताम्      | दोव्यन्तु   | प्र• . | नृत्यतु                              | नृत्यताम्          | नृत्यन्तु        |  |
| दीव्य         | दीव्यतम्       | दीव्यत      | म०     | नृत्य                                | नृत्यतम्           | नृत्यत           |  |
| दीव्यानि      | दीव्याव        | दीव्याम     | उ०     | नृत्यानि                             | नृत्याव            | नृत्याम          |  |
| •••••         | लङ्            |             |        |                                      | लङ्                |                  |  |
| अदीव्यत्      | अदीव्यताम्     | अदीव्यन्    | प्र०   | अनृत्यत्                             | अनृत्यताम्         | अनृत्यन्         |  |
| अदीव्य:       | अदीव्यतम्      | अदीव्यत     | मo     | अनृत्य:                              | अनृत्यतम्          | अनृत्यत          |  |
| अदीव्यम्      | अदीव्याव       | अदीव्याम    | उ०     | अनृत्यम्                             | अनृत्याव           | अनृत्याम         |  |
|               | विधिलिङ्       |             |        |                                      | विधिलिङ्           |                  |  |
| दीव्येत्      | दीव्येताम्     | दीव्येयुः   | Ŋo.    | नृत्येत्                             | <b>ेनृत्येताम्</b> | नृत्येयु:        |  |
| दीव्ये:       | दीव्येतम्      | दीव्येत     | म०     | नृत्ये:                              | नृत्येतम्          | नृत्येत          |  |
| दीव्येयम्     | दीव्येव        | दीव्येम     | 30     | नृत्येयम्                            | नृत्येव            | नृत्येम          |  |
|               | 99482984898484 | 100         |        |                                      | ************       |                  |  |
| देविष्यति     | देविष्यत:      | देविष्यन्ति | लृद् ( | क) नर्तिष्यति (                      | (ख) नर्त्स्यति (   | दोनों प्रकार से) |  |
| देविता        | देवितारौ       | देवितार:    | लुद्   | नर्तिता                              | ् नर्तितारौ        | नर्तितार:        |  |
| दीव्यात्      | दीव्यास्ताम्   | दोव्यासु:   | आ॰     | लिङ् नृत्यात्                        | नृत्यास्ताम्       | नृत्यासुः        |  |
| अदेविष्यत्    |                | 2.0         | ् लृङ् | (क) अनर्निष्य                        | त्० (ख) अनत्       | र्यत्० आदि       |  |
|               | लिट्           |             |        |                                      | लिट्               |                  |  |
| दिदेव         | दिदिवतुः       | दिदिवुः     | ०ए     | ननर्त                                | ननृततुः            | ननृतुः           |  |
| दिदेविथ       | दिदिवथु:       | दिदिव       | म०     | ननर्तिथ -                            | ननृतथुः            | ननृत             |  |
| दिदेव         | दिदिविव        | दिदिविम     | उ०     | ननर्त                                | ननृतिव             | ननृतिम           |  |
|               | लुङ् (४        | )           |        |                                      | लुङ् (४)           |                  |  |
| अदेवीत्       | अदेविष्टा      |             | प्र०   | अनर्तीत्                             | अनर्तिष्टाम्       |                  |  |
| अदेवी:        | .अदेविष्टम     |             |        | अनर्ती:                              | अनर्तिष्टम्        |                  |  |
| अदेविषम       |                | अदेविष्म    |        | अनर्तिषम्                            | अनर्तिष्व          | अनर्तिष्म        |  |
|               |                |             |        |                                      |                    |                  |  |

| ( ४२ ) नश् ( नष्ट होना ) ( देखो अ० ४३ ) |                  |          |      | ( ४३ ) भ्रम् ( घूमना ) ( देखो अ० ४४ ) |                |             |  |
|-----------------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------------------|----------------|-------------|--|
|                                         | लद               |          |      |                                       | लट्            |             |  |
| नश्यति                                  | नश्यतः           | नश्यन्ति | प्र॰ | भ्राम्यति                             | भ्राम्यत:      | भ्राम्यन्ति |  |
| नश्यसि                                  | नश्यथ:           | नश्यथ    | म०   | भ्राम्यसि                             | भ्राम्यथः      | भ्राम्यथ    |  |
| नश्यामि                                 | नश्याव:          | नश्याम:  | उ०   | भ्राम्यामि                            | भ्राम्यावः     | भ्राम्याम:  |  |
|                                         | लोट्             |          |      |                                       | लोट्           |             |  |
| नश्यतु                                  | नश्यताम्         | नश्यन्तु | ٥K   | भ्राम्यतु                             | भ्राम्यताम्    | भ्राम्यन्तु |  |
| नश्य                                    | नश्यतम्          | नश्यत    | म०   | भ्राम्य                               | भ्राम्यतम्     | भ्राम्यत    |  |
| नश्यानि                                 | नश्याव           | नश्याम   | उ०   | भ्राम्याणि                            | भ्राम्याव      | भ्राम्याम   |  |
|                                         | लङ्              |          |      |                                       | लङ्            |             |  |
| अनश्यत्                                 | अनश्यताम्        | अनश्यन्  | प्र० | अभ्राम्यत्                            | अभ्राम्यताम्   | अभ्राम्यन्  |  |
| अनश्य:                                  | अनश्यतम्         | अनश्यत   | म०   | अभ्राप्य:                             | अभ्राम्यतम्    | अभ्राम्यत   |  |
| अनश्यम्                                 | अनश्याव          | अनश्याम  | उ०   | अभ्राम्यम्                            | . अभ्राम्याव   | अभ्राम्याम  |  |
|                                         | विधिलिङ्         |          |      |                                       | विधिलिङ्       |             |  |
| नश्येत्                                 | नश्येताम्        | नश्येयु: | प्र० | भ्राम्येत्                            | भ्राम्येताम्   | भ्राम्येयुः |  |
| नश्ये:                                  | नश्येतम्         | नश्येत   | म०   | भ्राम्ये:                             | भ्राम्येतम्    | भ्राम्येत   |  |
| नश्येयम्                                | नश्येव े         | नश्येम   | उ०   | भ्राम्येयम्                           | भ्राम्येव      | भ्राम्येम   |  |
|                                         | 4000000000000000 |          |      |                                       | ************** |             |  |

(क) निशष्यित (ख) नङ्क्ष्यित (दोनों प्रकार से) लृट् भ्रमिष्यित भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यितः (क) निश्चित (ख) नंष्टा '' लुट् भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः नश्यात् नश्यास्ताम् नश्यासुः आ० लिङ् भ्रम्यात् भ्रम्यास्ताम् भ्रम्यासुः (क) अनिशष्यत् (ख) अनङ्क्ष्यत् (दोनों प्रकार से) लृङ् अभ्रमिष्यत् अभ्रमिष्यताम् अभ्रमिष्यत् अभ्रमिष्यत् अभ्रमिष्यत् अभ्रमिष्यत्

|         | लिद्           |         |      |                    | लिद्                   |                     |
|---------|----------------|---------|------|--------------------|------------------------|---------------------|
| ननाश    | नेशतुः         | नेशुः   | प्र॰ | बभ्राम             | { बभ्रमतुः<br>भ्रेमतुः | बभ्रमुः<br>भ्रेमुः  |
| नेशिथ } | नेशथु:         | नेश     | ਸ∘ { | वभ्रमिथ<br>भ्रेमिथ | { बभ्रमथुः<br>भ्रेमथुः | बभ्रम<br>भ्रेम      |
| ननाश }  | नेशिव<br>नेश्व | नेशिम } | ਰ∘ { | बभ्राम<br>बभ्रम    | { बभ्रमिव<br>भ्रेमिव   | बभ्रम्मम<br>भ्रेमिम |
| 111.    | लुङ् (२)       | est.    |      |                    | लुङ् (२)               |                     |
| अनशत्   | अनशताम्        | अनशन्   | प्र॰ | अभ्रमत्            | अभ्रमताम्              | अभ्रमन्             |
| अनशः    | अनशतम्         | अनशत    | म०   | अभ्रम:             | अभ्रमतम्               | अभ्रमत              |
| अनशम्   | अनशाव          | अनशाम   | उ॰   | अभ्रमम्            | अभ्रमाव                | अभ्रमाम             |

| (४४) युध् | (४४) युध् (लड़ना) (देखो अ० ४५) (४५) जन् (उत्पन्न होना) (देखो अ० ४६) |             |       |                   |                                         |             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--|
|           | लद्                                                                 |             |       |                   | लट् (जन्को                              | जा)         |  |
| युध्यते   | युध्येते                                                            | युध्यन्ते   | प्र०  | जायते             | जायेते                                  | जायन्ते     |  |
| युध्यसे   | युध्येथे                                                            | युध्यध्वे   | щo∙   | जायसे             | जायेथे                                  | जायध्वे     |  |
| युध्वे    | युध्यावहे                                                           | युध्यामहे   | उ०    | जाये              | जायावहे                                 | जायामहे     |  |
|           | लोट्                                                                |             |       |                   | लोट् (जन्                               | हो जा )     |  |
| युध्यताम् | युध्येताम्                                                          | युध्यन्ताम् | प्र०  | जायताम्           | जायेताम्                                | जायन्ताम्   |  |
| युध्यस्व  | युध्येथाम्                                                          | युध्यध्वम्  | म०    | जायस्व            | जायेथाम्                                | जायध्वम्    |  |
| युध्यै    | युध्यावहै                                                           | युध्यामहै   | उ०    | जायै              | जायावहै                                 | जायामहै     |  |
|           | लङ्                                                                 |             |       |                   | लङ् (जन् व                              | ते जा )     |  |
| अयुध्यत   | अयुध्येताम्                                                         | अयुध्यन्त   | प्र०  | अजायत             | अजायेताम्                               | अजायन्त     |  |
| अयुध्यथा: | अयुध्येथाम्                                                         | अयुध्यध्वम् | म०    | अजायथा:           | अजायेथाम्                               | अजायध्वम्   |  |
| अयुध्ये   | अयुध्यावहि                                                          | अयुध्यामहि  | उ०    | अजाये             | अजायावहि                                | अजायामहि    |  |
|           | विधिलिङ्                                                            |             |       |                   | विधिलिङ् (                              | जन् को जा ) |  |
| युध्येत   | युध्येयाताम्                                                        | युध्येरन्   | प्र०  | जायेत             | जायेयाताम्                              | जायेरन्     |  |
| युध्येथा: | युध्येयाथाम्                                                        | युध्येध्वम् | म०    | जायेथा:           | जायेयाथाम्                              | जायेध्वम्   |  |
| युध्येय   | युध्येवहि                                                           | युध्येमहि   | उ०    | जायेय             | जायेवहि                                 | जायेमहि     |  |
|           | ***********                                                         | •           |       |                   | *************************************** |             |  |
| योतस्यते  | योत्स्येते                                                          | योत्स्यन्ते | लृद्  | जनिष्यते          | जनिष्येते                               | जनिष्यन्ते  |  |
| योद्धा    | योद्धारौ                                                            | योद्धार:    | लुद्  | जनिता             | जनितारौ                                 | जनितार:     |  |
| युत्सीष्ट | युत्सीयास्ताम्                                                      | 0           | आ० लि | ाङ् जनिषीष्ट      | जनिषीयास्ताम                            | Į o         |  |
| अयोत्स्यत | अयोत्स्येताम्                                                       |             | लृङ्  | अजनिष्यत          | अजनिष्येताम्                            | 0           |  |
|           | लिद्                                                                |             |       |                   | लिद्                                    |             |  |
| युयुधे    | युयुधाते                                                            | युयुधिरे    | प्र०  | जज्ञे             | जज्ञाते                                 | जिज्ञरे     |  |
| युयुधिषे  | युयुधाथे                                                            |             | Ho    | ज्ञिषे            | जज्ञाथे                                 | जिज्ञध्वे   |  |
| युयुधे    | युयुधिवहे                                                           | युयुधिमहे   | उ०    | <del>ज</del> ज्ञे | जिञ्जवहे                                | जिजमहे      |  |
|           | लुङ् (४)                                                            |             |       |                   | लुङ्(४)                                 |             |  |
| अयुद्ध    | अयुत्साताम्                                                         | अयुत्सत     | प्र०  | अजनि<br>अजनिष्ट } | अजनिषाताम्                              | अजनिषत      |  |
| अयुद्धाः  | अयुत्साथाम्                                                         | अयुद्ध्वम्  | म०    | अजनिष्ठा:         |                                         | अजनिष्वम्   |  |
| अयुत्सि   | अयुत्स्वहि                                                          | अयुत्स्महि  | उ०    | अजनिषि            | _                                       | अजनिष्महि   |  |
|           |                                                                     |             |       | सूचना             |                                         | जन्को जाहो  |  |
|           |                                                                     |             |       |                   | ं जाता है।                              |             |  |

|             | ( ध्र ) स्वादिगण (उभयपदी धातु ) |             |        |              |                              |             |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------------------|-------------|--|--|--|
| (४६)सु      | (स्नान करन                      | ा या कराना, | स निका | लना )        | (देखो अध्यार                 | स ४७)       |  |  |  |
| परस्        | <b>मैपद</b> लट्                 |             |        |              | आत्मनेपद                     | लट्         |  |  |  |
| सुनोति      | सुनुत:                          | सुन्वन्ति   | प्र०   | सुनुते       | सुन्वाते                     | सुन्वते     |  |  |  |
| सुनोषि      | सुनुथ:                          | सुनुथ       | म०     | सुनुषे       | सुन्वाथे                     | सुनुध्वे    |  |  |  |
| सुनोमि      | सुनुव:<br>सुन्व: }<br>लोट्      | सुनुमः }    | ব৹     | सुन्वे       | सुनुवहे<br>सुन्वहे }<br>लोट् | सुनुमहे }   |  |  |  |
| सुनोतु      | सुनुताम्                        | सुन्वन्तु   | प्र०   | ंसुनुताम्    | सुन्वाताम्                   | सुन्वताम्   |  |  |  |
| सुनु        | सुनुतम्                         | सुनुत       | मo     | सुनुष्व      | सुन्वाथाम्                   | सुनुष्वम्   |  |  |  |
| सुनवानि     | सुनवाव                          | सुनवाम      | उ०     | सुनवै        | सुनवावहै                     | सुनवामहै    |  |  |  |
|             | लङ्                             |             |        |              | लङ्                          | _           |  |  |  |
| असुनोत्     | असुनुताम्                       | असुन्वन्    | प्र०   | असुनुत       | असुन्वाताम्                  | असुन्वत     |  |  |  |
| असुनो:      | ् असुनुतम्                      | असुनुत      | म०     | असुनुथा:     | असुन्वाथाम्                  |             |  |  |  |
| असुनवम्     | असुनुव                          | असुनुम      | उ०     | असुन्वि      | असुनुवहि<br>असुन्वहि         | असुनुमहि 1  |  |  |  |
|             | विधिलिङ्                        |             |        |              | विधिलिङ्                     |             |  |  |  |
| सुनुयात्    | सुनुयाताम्                      | सुनुयुः     | ٦      | सुन्वीत      | सुन्वीयाताम्                 | सुन्वीरन्   |  |  |  |
| सुनुया:     | 'सुनुयातम्                      | सुनुयात     | म०     | सुन्वीथा:    | सुन्वीयाथाम्                 | सुन्वीध्वम् |  |  |  |
| सुनुयाम्    | सुनुयाव                         | सुनुयाम     | उ॰     | सुन्वीय      | सुन्वीवहि                    | सुन्वीमहि   |  |  |  |
| सोष्यति     | सोष्यत:                         | सोष्यन्ति   | लृद्   | सोष्यते      | सोष्येते                     | सोष्यन्ते   |  |  |  |
| सोता        | सोतारौ                          | सोतार:      | लुद्   | सोता         | सोतारौ                       | सोतार:      |  |  |  |
| सूयात्      | सूयास्ताम्                      | सूयासुः     | आ॰ र्  | लंङ् सोषीष्ट | सोषीयास्ताम्                 | सोषीरन्     |  |  |  |
| असोष्यत्    | असोष्यताम्                      | असोष्यन्    | लृङ्   | , असोष्यत    | असोष्येताम्                  | असोष्यन्त   |  |  |  |
|             | लिद्                            |             |        |              | लिट्                         |             |  |  |  |
| सुषाव       | सुषुवतु:                        | सुषुवुः     | ٥K     | सुषुवे       | सुषुवाते                     | सुषुविरे    |  |  |  |
| सुषविथ, सुष | नेथ सुषुवथु:                    | सुषुव       | म०     | सुषुविषे     | सुषुवाथे                     | सुषुविध्वे  |  |  |  |
| सुषाव, सुषव | सुषुविव                         | सुषुविम     | उ॰     | सुषुवे       | सुषुविवहे                    | सुषुविमहे   |  |  |  |
|             | लुङ् (४)                        |             |        |              | लुङ् (४)                     |             |  |  |  |
| असावीत्     | असाविष्टाम्                     | असाविषु:    | प्र॰   | असोष्ट       | असोषाताम्                    | असोषत       |  |  |  |
| असावी:      | असाविष्टम्                      | असाविष्ट    | म०     | असोष्ठाः     | असोषाथाम्                    | असोद्वम्    |  |  |  |
| असाविषम्    | असाविष्व                        | असाविष्म    | उ०     | असोषि        | असोष्वहि                     | असोष्महि    |  |  |  |

### ( परस्मैपदी धातुएँ )

( ४७ ) आप् ( पाना ) (देखो अ॰ ४८) ( ४८ ) शक् ( सकना ) (देखो अभ्यास ४६)

| (४७) आप   | (( पाना ) ( द | 31 00 85)               | ( 04 )     | 41-6 ( 31-11 11 | ) ( 1 S. )                             |            |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|------------|
|           | लट्           |                         |            |                 | लट्                                    |            |
| आप्नोति   | आप्नुत:       | आप्नुवन्ति              | प्र०       | शक्नोति         | शक्नुत:                                | शक्नुवन्ति |
| आप्नोषि   | आप्नुथ:       | आप्नुध                  | म०         | शक्नोषि         | शक्नुथ:                                | शक्नुथ     |
| आप्नोमि   | आप्नुव:       | आप्नुम:                 | ব৹         | शक्नोमि         | शवनुव:                                 | शक्नुम:    |
|           | लोट्          |                         |            | 7               | नोद्                                   |            |
| आप्नोतु   | आप्नुताम्     | आप्नुवन्तु              | Уo         | शक्नोतु         | शक्नुताम्                              | शक्नुवन्तु |
| आप्नुहि   | आप्नुतम्      | आप्नुत                  | म०         | शक्नुहि         | शक्नुतम्                               | शक्नुत     |
| आप्नवानि  | आप्नवाव       | आप्नवाम                 | उ॰         | शक्नवानि        | शक्नवाव                                | शवनवाम     |
|           | लङ्           |                         |            |                 | लङ्                                    |            |
| आप्नोत्   | आप्नुताम्     | आप्नुवन्                | प्र०       | अशक्नोत्        | अशक्नुताम्                             | अशक्नुवन्  |
| आप्नो:    | आप्नुतम्      | आप्नुत                  | म०         | अशक्नो:         | अशक्नुतम्                              | अशक्नुत    |
| आप्नवम्   | आप्नुव        | आप्नुम                  | <b>उ</b> ० | अशक्नवम्        | अशक्नुव                                | अशक्नुम    |
|           | विधिलिङ्      |                         |            |                 | विधिलिङ्                               |            |
| आप्नुयात् | आप्नुयाताम्   | आप्नुयुः                | प्र०       | शक्नुयात्       | शक्नुयाताम्                            | शक्नुयुः   |
| आप्नुयाः  | आप्नुयातम्    | आप्नुयात                | म०         | शक्नुया:        | शक्नुयातम्                             | शक्नुयात   |
| आप्नुयाम् | आप्नुयाव      | आप्नुयाम                | <b>ত</b> ০ | शक्नुयाम्       | शक्नुयाव                               | शक्नुयाम   |
|           | ************  |                         |            |                 | uau00000000000000000000000000000000000 |            |
| आप्स्यति  | आप्यतः        | <sup>®</sup> आप्स्यन्ति | लृट्       | शक्ष्यति        | शक्ष्यत:                               | शक्ष्यन्ति |
| आप्ता     | आप्तारौ 🕟     | आप्तार:                 | लुद्       | शक्ता           | शकारौ                                  | शक्तार:    |
| आप्यात्   | आप्यास्ताम्   | आप्यासु:                | आ॰ '       | लिङ् शक्यात्    | शक्यास्ताम्                            | शक्यासुः   |
| आप्स्यत्  | आप्स्यताम्    | आप्यन्                  | लृङ्॰      | अशक्ष्यत्       | अशक्ष्यताम्                            | अशक्ष्यन्  |
|           | लिट्          |                         |            |                 | लिट्                                   | ,          |
| आप        | आपतुः         | आपु:                    | प्र०       | খাখাক           | शेकत्                                  | _          |
| आपिथ      | आपथु:         | आप                      | म०         | शेकिथ, श        | ाक्थ शेकः                              |            |
| आप        | आपिव          | आपिम                    | उ०         | शशाक, श         | ाक शेकि                                | व शेकिम    |
|           | लुङ् (२)      | )                       |            |                 | लुङ् (२                                | )          |
| आपत्      | आपताम्        | आपन्                    | प्र०       | अशकत्           | अशकताम्                                | ् अशकन्    |
| आप:       | आपतम्         | आपत                     | म०         | अशक:            | अशकतम्                                 | अशकत       |
| आप्रम्    | आपाव          | आपाम                    | उ०         | अशकम्           | अशकाव                                  | अशकाम      |
| •         |               |                         |            |                 |                                        |            |

(६) तुदादिगण

(४६) तुद् (दुःख देना) (देखो अ० ४) सूचना—तुद् उभयपदी है। यहाँ केवल परस्मैपद के रूप दिये हैं। आत्मने० में सेव् के तुल्य। ( परस्मैपदी धातुएँ )

( ४० ) इष् ( चाहना ) (देखो अ० ४) सूचना—लट्, लोट, लङ्, विधिलिङ् में इष् को इच्छ् हो जाता है।

| . 3           | लद्           |             |            |             | लद्            |                            |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------------------|
| तुदति         | तुदत:         | तुदन्ति     | प्र०       | इच्छति      | इच्छत:         | इच्छन्ति                   |
| तुदस <u>ि</u> | तुदथ:         | तुदथ        | म <b>o</b> | इच्छसि      | इच्छथ:         | इच्छथ                      |
| तुदामि        | तुदाव:        | तुदाम:      | उ०         | इच्छामि     | इच्छाव:        | इच्छाम:                    |
| 3             | लोद्          |             |            | ٠ ٦         | नोट्           |                            |
| तुदतु         | तुदताम्       | तुदन्तु     | प्र०       | इच्छतु      | इच्छताम्       | इच्छन्तु                   |
| तुद           | तुदतम्        | तुदत        | म०         | इच्छ        | इच्छतम्        | इच्छत                      |
| तुदानि        | तुदाव         | तुदाम       | उ०         | इच्छानि     | इच्छाव         | इच्छाम                     |
|               | लङ्           |             | ,          |             | लङ्            |                            |
| अतुदत्        | अतुदताम्      | अतुदन्      | प्र०       | ऐच्छत्      | ऐच्छताम्       | ऐच्छन्                     |
| अतुद:         | अतुदतम्       | अतुदत       | 中o         | ऐच्छ:       | ऐच्छतम्        | ऐच्छत                      |
| अतुदम्        | अतुदाव        | अतुदाम      | .To        | ऐच्छम्      | ऐच्छाव         | ऐच्छाम                     |
|               | विधिलिङ्      | •           |            | _           | विधिलिङ्       | \                          |
| तुदेत्        | तुदेताम्      | तुदेयुः     | Уo         | इच्छेत्     | इच्छेताम्      | इच्छेयु:                   |
| तुदे:         | तुदेतम्       | तुदेत       | म०         | इच्छे:      | इच्छेतम्       | इच्छेत                     |
| तुदेयम्       | तुदेव         | तुदेम       | उ॰         | इच्छेयम्    | इच्छेव         | इच्छेम                     |
|               | ************* |             |            |             | ************** |                            |
| तोत्स्यति     | तोत्स्यतः     | तोत्स्यन्ति | लृट्       |             | एषिष्यतः       | एषिष्यन्ति                 |
| तोत्ता        | तोत्तारौ      | तोत्तारः    |            | क) एषिता (ख |                |                            |
| तुद्यात्      | तुद्यास्ताम्  | तुद्यासुः   | সা০ বি     | लङ् इष्यात् | इष्यास्ताम्    |                            |
| अतोत्स्यत्    | अतोत्स्यताम्  | अतोत्स्यन्  | लृङ्       | ऐषिष्यत्    | ऐषिष्यताम्     | ऐषिष्यन्                   |
| ,             | लिद्          |             |            |             | िलिट् .        |                            |
| तुतोद         | तुतुदतुः      | तुतुदुः     | प्र॰       | इयेष        | ईषतुः          | ईषु:<br><del>-</del>       |
| तुतोदिथ       | तुतुदथुः      | तुतुद       | म०         | इयेषिथ      | ईषथु:          | ईष<br><del>र्यक्</del> रिय |
| तुतोद         | तुतुदिव       | तुतुदिम     | उ०         | इयेष        | ईषिव           | ईिषम                       |
|               | लुङ् (४)      |             |            | 3.2         | लुङ् (४)       | ऐषिषु:                     |
| अतौत्सीत् ,   | , अतौत्ताम्   | अतौत्सुः    | प्र०       | ऐषीत्       | ऐषिष्टाम्      |                            |
| अतौत्सी:      | अतौत्तम् .    | अतौत्त      | म०         | ऐषी:        | ऐषिष्टम् -     | ए।षष्ट<br>ऐषिष्म           |
| अतौत्सस्      | अतौत्स्व      | अतौत्स्म    | उ०         | ऐषिषम्      | ऐषिष्व         | यापण                       |

| ( ४१ ) स्पृश् ( छूना ) ( देखो अ० ४ ) |                  |                     |           | ८२) प्रच्छ् (पू    | छना ) ( देखो    | अ० ५ )         |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                      | लद्              |                     |           | लद् ( प्रच्छ       | ्को पृच्छ्)     |                |
| स्पृशति                              | स्पृशत:          | स्पृशन्ति           | স৹        | पृच्छति            | पृच्छत:         | पृच्छन्ति      |
| स्पृशसि                              | स्पृशथ:          | स्पृशथ              | म०        | पृच्छसि            | पृच्छथ:         | पृच्छथ         |
| स्पृशामि                             | स्पृशाव:         | स्पृशाम:            | उ०        | पृच्छामि           | पृच्छाव:        | पृच्छाम:       |
|                                      | लोट्             |                     |           | 7                  | नोट् (प्रच्छ्   | को पृच्छ्)     |
| स्पृशतु                              | स्पृशताम्        | स्पृशन्तु           | স্থ'০     | पृच्छतु            | पृच्छताम्       | पृच्छन्तु      |
| स्पृश                                | स्पृशतम्         | स्पृशत              | म०        | पृच्छ              | पृच्छतम्        | पृच्छत         |
| स्पृशानि                             | स्पृशाव'         | स्पृशाम             | उ०        | पृच्छानि           | पृच्छाव         | पृच्छाम        |
|                                      | लङ्              |                     |           |                    | लङ् ( प्रच्छ    | ्को पृच्छ्)    |
| अस्पृशत्                             | अस्पृशताम्       | अस्पृशन्            | ٥K        | अपृच्छत्           | अपृच्छताम्      | अपृच्छन्       |
| अस्पृश:                              | अस्पृशतम्        | अस्पृशत             | म०        | अपृच्छ:            | अपृच्छतम्       | अपृच्छत        |
| अस्पृशम्                             | अस्पृशाव         | अस्पृशाम            | उ०        | अपृच्छम्           | अपृच्छाव        | अपृच्छाम       |
|                                      | विधिलिङ्         |                     |           | विधिलिङ् (         | प्रच्छ् को पृच  |                |
| स्पृशेत्                             | स्पृशेताम्       | स्पृशेयु:           | प्र॰      | पृच्छेत्           | पृच्छेताम्      | पृच्छेयु:      |
| स्पृशे:                              | स्पृशेतम्        | स्पृशेत             | म०        | पृच्छे:            | पृच्छेतम्       | पृच्छेत        |
| स्पृशेयम्                            | स्पृशेव          | स्पृशेम             | ব৹        | पृच्छेयम्          | पृच्छेव         | पृच्छेम        |
|                                      |                  |                     |           |                    |                 |                |
| (क) स्पक्ष्                          | र्शत (ख) स्प्रध  | त्यति (दोनों प्रव   | गर से)    | लृट् प्रक्ष्यति    | प्रक्ष्यत:      | प्रक्ष्यन्ति   |
| (क) स्पष्ट                           | र्व (ख) स्प्रष्  |                     |           | लुद् प्रष्टा       | प्रष्टारौ       | प्रष्टार:      |
| स्पृश्यात्                           | स्पृश्यास्ताम्   | स्पृश्यासु:         | आ०        | लिङ् पृच्छ्यात्    |                 | र् पृच्छ्यासुः |
| (क) अस्प                             | र्क्ष्यंत् (ख) अ | स्प्रक्ष्यत् (दोनों | प्रकार से | ो) लृङ् अप्रक्ष्यत | ् अप्रक्ष्यताम् | अप्रक्ष्यन्    |
|                                      | लिट्             |                     |           |                    | लिट्            |                |
| पस्पर्श                              | पस्पृशतु:        | पस्पृशुः े          | प्र०      | पप्रच्छ            | पप्रच्छतुः      |                |
| पस्पर्शिथ                            | पस्पृशथु:        | पस्पृश              | म०        | पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ | पप्रच्छथु:      | पप्रच्छ        |
| पस्पर्श                              | पस्पृशिव         | पस्पृशिम            | उ॰        | पप्रच्छ            | पप्रच्छिव       | पप्रच्छिम      |
|                                      | लुङ् (क          | (8)                 |           |                    | लुङ् (४)        |                |
| अस्पार्शीत्                          |                  |                     | प्र०      | अप्राक्षीत् .      | अप्राष्टाम्     | अप्राक्षुः     |
|                                      | अस्पार्ष्टम्     | अस्पार्ष्ट          | म०        | अप्राक्षी:         | अप्राष्टम्      | अप्राष्ट       |
| अस्पार्क्षम्                         | अस्पार्स्व       | अस्पार्स्म          | उ०        | अप्राक्षम्         | अप्राक्ष्व      | अप्राक्ष्म     |
| (ख) (४)                              | अस्प्राक्षीत्    | अस्प्राष्टाम्०      | (पूर्वव   | त्) सूचना          | —लद्, लोद्      | , लङ्,         |
| (ग) (৬)                              |                  | अस्पृक्षताम्        |           | मृक्षन् प्र॰       | विधिलिङ्        | में प्रच्छ् को |
|                                      | अस्पृक्षः        | अस्पृक्षतम्         |           |                    | पृच्छ् हो उ     | गता है।        |
|                                      | अस्पृक्षम्       | अस्पृक्षाव          |           | -<br>पृक्षाम उ०    |                 |                |
|                                      | 21.54.4          |                     |           |                    |                 |                |

( ५३ ) लिख् ( लिखना ) ( देखो अ० ९ ) ( ५४ ) मृ ( मरना ) ( देखो अ० ५० ) सूचना— लृद, लुद, लुङ् और लिट् में मृ परस्मै० है, अन्यत्र आत्मनेपदी।

|            | लद्          |                 |      | 7            | द                   |                                    |
|------------|--------------|-----------------|------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| लिखति      | लिखतः        | लिखन्ति         | স৹   | म्रियते      | <b>म्रियेते</b>     | <b>म्रियन्ते</b>                   |
| लिखसि      | लिखथः        | लिखथ            | मo   | म्रियसे      | <b>म्रियेथे</b>     | म्रियध्वे                          |
| लिखामि     | लिखाव:       | लिखाम:          | उ०   | म्रिये       | म्रियावहे           | म्रियामहे                          |
| RIGHT      | लोद          |                 |      | 7            | नोट् ़              |                                    |
| लिखतु      | लिखताम्      | लिखन्तु         | प्र॰ | म्रियताम्    | म्रियेताम्          | ग्नियन्ताम्                        |
| लिख        | लिखतम्       | लिखत            | म०   | म्रियस्व     | म्रियेथाम्          | भ्रिय <b>ध्वम्</b>                 |
| लिखानि     | लिखाव        | लिखाम           | उ०   | म्रियै       | म्रियावहै           | म्रियामहै                          |
|            | लङ्          |                 |      |              | लङ्                 |                                    |
| अलिखत्     | अलिखताम्     | अलिखन्          | प्र० | अंग्रियत     | अभ्रियेताम्         | अग्रियन्त                          |
| अलिख:      | अलिखतम्      | अलिखत           | म०   | अम्रियथाः    | अग्नियेथाम्         | अप्रियध्वम्<br>अप्रियामहि          |
| अलिखम्     | अलिखाव       | अलिखाम          | उ०   | अग्रिये      | अग्रियावहि          | આમ્રવાનાષ્ટ                        |
|            | विधिलिङ्     |                 |      | - \          | विधिलिङ्            | <del>Grida</del>                   |
| लिखेत्     | लिखेताम्     | लिखे <b>युः</b> | प्र० | म्रियेत      | <b>म्रियेयाताम्</b> | म्रियेरन्<br><del>चित्रेर</del> ूप |
| लिखे:      | लिखेतम्      | लिखेत           | म०   | म्रियेथा:    | म्रियेयाथाम्        | म्रियेध्वम्<br><u>२</u>            |
| लिखेयम्    | लिखेव        | लिखेम           | उ॰   | म्रियेय      | म्रियेवहि           | <b>म्रियेमहि</b>                   |
|            |              |                 |      |              |                     |                                    |
| लेखिष्यति  | लेखिष्यत:    | लेखिष्यन्ति     | लृट् | मरिष्यति     | मरिष्यतः            | मरिष्यन्ति                         |
| लेखिता     | लेखितारौ     | लेखितारः        | लुद् | मर्ता        | मर्तारौ             | मर्तार:                            |
| लिख्यात्   | लिख्यास्ताम् | लिख्यासुः       | आ०   | लिङ् मृषीष्ट | मृषीयास्ताम         | •                                  |
| अलेखिष्यत् | अलेखिष्यता   | म्अलेखिष्यन्    | लृङ् | अमरिष्यत्    |                     | म् अमरिष्यन्                       |
|            | लिट्         |                 |      |              | लिद्                |                                    |
| लिलेख      | लिलिखतुः     | लिलिखु:         | प्र० | ममार         | मम्रतुः             | मम्रुः                             |
| लिलेखिथ    | लिलिखथु:     | लिलिख           | म०   | ममर्थ        | मप्रथु:             | मम्र<br>मम्रिम                     |
| लिलेख      | লিলিखিव      | लिलिखिम         | उ०   | ममार, ममर    | मम्रिव              |                                    |
|            | लुङ् (४)     |                 |      |              | लुङ् (४             |                                    |
| अलेखीत्    | अलेखिष्टाम   | <b>अलेखिषुः</b> | Ao.  | अमृत         | . अमृषाताम्         |                                    |
| अलेखी:     | अलेखिष्टम्   | अलेखिष्ट        | म०   | अमृथा:       | अमृषाथाम            | अमृद्वम्<br>अमृष्महि               |
| अलेखिषम्   | अलेखिष्व     | अलेखिष्म        | उ०   | अमृषि        | अमृष्वहि            | અનૃષ્માદ                           |

| ( ४५ ) मुच् ( छोड़ना ) |              |             |      | ( देखो अ० ४९ ) |                  |             |  |
|------------------------|--------------|-------------|------|----------------|------------------|-------------|--|
| पर                     | स्मैपद लट्   |             |      |                | आत्मनेपद         | लट्         |  |
| मुञ्जति                | मुञ्चत:      | मुञ्चन्ति   | प्र० | मुञ्चते        | मुञ्चेते         | मुञ्चन्ते   |  |
| मुश्रसि -              | मुञ्जथ:      | मुञ्जध      | म०   | मुञ्जसे        | मुञ्जेथे         | मुञ्चध्वे   |  |
| मुश्चामि               | मुञ्चाव:     | मुञ्चाम:    | उ०   | मुञ्चे         | मुञ्चावहे        | मुञ्जामहे   |  |
|                        | लोट्         |             |      | / 1            | लोट्             |             |  |
| मुश्रतु                | मुञ्जताम्    | मुञ्जनु     | प्र० | मुञ्जताम्      | मुञ्जेताम्       | मुञ्चन्ताम् |  |
| मुश्र                  | मुञ्जतम्     | मुञ्चत      | म०   | मुञ्जस्व       | मुञ्जेथाम्       | मुञ्जध्वम्  |  |
| मुञ्जानि               | मुञ्चाव      | मुञ्चाम     | उ०   | मुश्रै         | मुञ्जावहै        | मुञ्जामहै   |  |
|                        | लङ्          |             |      |                | लङ्              |             |  |
| अमुञ्जत्               | अमुञ्चताम्   | अमुञ्चन्    | प्र० | अमुञ्चत        | अमुञ्जेताम्      | अमुञ्चन्त   |  |
| अमुञ्च:                | अमुञ्चतम्    | अमुञ्चत     | म०   | अमुञ्चथा:      | अमुञ्चेथाम्      | अमुञ्चध्वम् |  |
| अमुञ्चम्               | अमुञ्चाव     | अमुञ्चाम    | ব৹   | अमुञ्चे        | अमुञ्जावहि       | अमुञ्चामहि  |  |
|                        | विधिलिङ्     |             |      |                | विधिलिङ्         | •           |  |
| मुञ्चेत्               | मुञ्चेताम्   | मुञ्चेयुः   | प्र० | मुञ्चेत        | मुञ्चेयाताम्     | मुञ्चेर     |  |
| मुञ्चे:                | मुञ्चेतम्    | मुञ्चेत     | म०   | मुञ्चेथा:      | मुञ्चेयाथाम्     | मुञ्चे।     |  |
| मुञ्चेयम्              | मुञ्चेव      | मुञ्चेम     | उ॰   | मुञ्चेय        | मुञ्चेवहि        | मुञ्चेम     |  |
|                        |              |             |      |                |                  |             |  |
| मोक्ष्यति              | मोक्ष्यत:    | मोक्ष्यन्ति | लृद् | मोक्ष्यते      | मोक्ष्येते       | मोक्ष्यन्ते |  |
| मोक्ता                 | मोक्तारौ     | मोक्तार:    | लुद् | मोक्ता         | मोक्तारौ         | मोक्तार:    |  |
| मुच्यात्               | मुच्यास्ताम् | मुच्यासु:   | आ॰ 1 | लङ् मुंशीष्ट   | मुक्षीयास्ताम्   | मुक्षीरन्   |  |
| अमोक्ष्यत्             | अमोक्ष्यताम् | अमोक्ष्यन्  | लृङ् | अमोक्ष्यत      | अमोक्ष्येताम्    | अमोक्ष्यन्त |  |
|                        | लिद्         | •           |      |                | लिद्             | •           |  |
| मुमोच                  | मुमुचतुः     | मुमुचुः     | प्र० | मुमुचे         | मुमुचाते         | मुमुचिरे    |  |
| मुमोचिथ                | मुमुचथुः     | मुमुच       | म०   | मुमुचिषे       | <b>मुमुचा</b> थे | मुमुचिघ्वे  |  |
| मुमोच                  | मुमुचिव      | मुमुचिम     | उ०   | मुमुचे         | मुमुचिवहे        | मुमुचिमहे   |  |
|                        | लुङ् (२)     |             |      |                | लुङ् (४)         |             |  |
| अमुचत्                 | अमुचताम्     | अमुचन्      | प्र० | अमुक्त         | अमुक्षाताम्      | अमुक्षत     |  |
| अमुच:                  | अमुचतम्      | अमुचत       | म॰   | अमुक्था:       | अमुक्षाथाम्      | अमुग्घ्वम्  |  |
| अमुचम्                 | अमुचाव       | अमुचाम      | उ॰   | अमुक्षि        | अमुक्वहि         | अमुक्ष्महि  |  |

## (७) रुधादिगप (उभवपदी धातुएँ)

| 4 m = 3          | •            | ) walle     |            | अस्ताच्य ॥३ <i>)</i><br>जनवन्याः नार्  | 741                            |                      |
|------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ( 1/4 )          | रुध् ( ढकना  | •           | ( दखा      | अभ्यास ५२)                             | आत्मनेपद ल                     | <b>.</b>             |
|                  | परस्मैपद ल   |             | _          |                                        | आत्मनपद ला<br>रुन्धाते         | र्<br>रुन्धते        |
| रुणिद            | रुन्ध:       | रुन्धन्ति   | QK_        | रुन्धे                                 |                                | रुन्थत<br>रुन्ध्वे   |
| रुणित्स          | रुन्धः       | रुन्ध       | म•         | रुन्त्से                               | रुन्धाथे                       | रुन्ध्य<br>रुन्ध्यहे |
| रुणिध्म          | रुन्ध्व:     | रुन्ध्यः    | उ०         | रुन्धे                                 | रुन्ध्वहे                      | <i>एन्टन्</i> ह      |
|                  | लोद्         |             |            |                                        | लोट्<br>                       |                      |
| रुणदु            | रुन्धाम्     | रुन्धन्तु   | प्र०       | रुन्धाम्                               | रुन्धाताम्                     | रुन्धताम्            |
| रुन्धि           | रुन्धम्      | रुन्ध       | म०         | रुन्त्स्व                              | रुन्धाथाम्                     | रुम्बम्              |
| रुणघानि          | रुणघाव       | रुणधाम      | उ०         | रुणधै                                  | रुणधावहै                       | रुणधामहै             |
|                  | লঙ্          |             |            |                                        | लङ्                            |                      |
| अरुणत्           | अरुन्धाम्    | अरुन्धन्    | प्र०       | अरुन्ध                                 | अरुन्धाताम्                    | अरुन्धत              |
| अरुण:            | अरुन्धम्     | अरुन्ध      | म०         | अरुन्धाः                               | अरुन्धाथाम्                    | अरुन्ध्वम्           |
| अरुणधम्          | अरुन्ध्व     | अरुन्ध्म    | उ०         | अरुन्धि                                | अरुन्ध्वहि                     | अरुन्ध्महि           |
|                  | विधिलिङ्     |             |            | r                                      | विधिलिङ्                       |                      |
| रुन्ध्यात्       | रुन्ध्याताम् | रुन्ध्यु:   | Уo         | रुन्धीत                                | रुन्धीयाताम्                   | रुन्धीरन्            |
| <b>इन्ध्याः</b>  | रुन्ध्यातम्  | रुन्ध्यात   | म०         | रुन्धीथाः                              | रुन्धीयाथाम्                   | रुन्धीध्वम्          |
| रुन्ध्याम्       | रुन्ध्याव    | रुन्ध्याम   | उ०         | रुन्धीय                                | रुन्धीवहि                      | रुन्धीमहि            |
|                  |              |             |            |                                        |                                |                      |
| रोत्स्यति        | रोत्स्यत:    | रोत्स्यन्ति | लृद        | रोत्स्यते                              | रोत्स्येते                     | रोत्स्यन्ते          |
| रोद्धा           | रोद्धारौ     | रोद्धार:    | लुद        | रोद्धा                                 | रोद्धारौ                       | रोद्धार:             |
| रुध्यात्         | रुष्यास्ताम् | रुघ्यासु:   |            | लङ् रुत्सीष्ट                          | रुत्सीयास्ताम्                 | ् रुत्सीरन्          |
| अरोत्स्यत्       | अरोत्स्यताम् | अरोतस्यन्   | लृङ्       | अरोत्स्यत                              | अरोत्स्येताम्                  | अरोत्स्यन्त          |
| · ·              | लिद्         |             |            |                                        | लिद्                           |                      |
| रुरोघ            | रुरुधतुः     | रुरुषु:     | प्र०       | रुरुधे                                 | रुरुधाते                       | रुरुधिरे             |
| रुराय<br>रुरोधिथ | रुरुपथु:     | रुरुध       | म०         | रुरुधिषे                               | रुरुधार्थ                      | रुरुधिध्वे           |
| रुरोध .          | रुरुचिव      | रुरुधिम     | उ०         | रुरुधे                                 | रुरुधिवहे                      | रुरुधिमहे            |
| रराय .           | लुङ् (क)     |             |            |                                        | लुङ् (४)                       |                      |
| 4-2-             |              | अरौत्सुः    | प्रo       | अरुद्ध                                 | अरुत्साताम्                    | अरुत्सत              |
| अरौत्सीत्        | अरौद्धाम्    | अरौद्ध      | म०         | अरुद्धाः                               | अरुत्साथाम्                    |                      |
| अरौत्सी:         | अरौद्धम्     |             | उ०         | अरुत्सि                                | अरुत्स्वहि                     | अरुत्स्महि           |
| अरौत्सम्         | अरौत्स्व     | अरौत्स्म    | 90         |                                        | धः, रुन्धे आदि                 |                      |
|                  | लुङ् (ख)     |             | Tto        | र्यूजा एर<br>स्थानों पर <sup>(</sup> र | वरो झरि सवर्णे                 | 'से एक ध             |
| अरुघत्           | अरुघताम्     | अरुधन्      | प्र०       | का विकला                               | त्य सार राजन<br>यो लोप होता है | । रुन्डः, रुन्डे     |
| अरुष:            | अरुधतम्      | अरुधत       | म <b>॰</b> | का विकल्प<br>आदि रूप भ                 |                                |                      |
| अरुधम्           | अरुधाव       | अरुघाम      | उ॰         | आद रूप न                               | H ALM GI                       |                      |
|                  |              |             |            |                                        |                                |                      |

( ४७ ) भुज् ( १. पालन करना, २. भोजन करना ) ( देखो अ० ४३ )

सूचना— भुज् धातु पालन करने अर्थ में परस्मैपदी होती है और भोजन करना, उपभोग करना अर्थ में आत्मनेपदी ही होती है।

| परस्मै।    | गद ल         | ξ                 |      | आत्मनेपद        | लट्            | ,            |
|------------|--------------|-------------------|------|-----------------|----------------|--------------|
| भुनक्ति    | भुङ्गः       | भुञ्जन्ति         | प्र० | भुङ्गे          | भुआते          | भुञ्जते      |
| भुनक्षि    | भुड्क्थ:     | भुङ्क्थ           | म०   | भुङ्क्षे        | मुझाथे         | भुङ्ग्घ्वम्  |
| भुनज्मि    | भुञ्ज्व:     | भुञ्जाः           | उ०   | भुञ्जे          | भुञ्ज्वहे      | भुञ्जूमहे    |
|            | लोट्         |                   | •    | 7               | गोट्           |              |
| भुनक्तु    | भुङ्काम्     | भुञ्जन्तु         | प्र० | भुङ्काम्        | भुञ्जाताम्     | भुञ्जताम्    |
| भुङ्ग्धि   | भुङ्कम्      | भुङ्ग             | म०   | भुड्क्व         | भुञ्जाथाम्     | भुङ्ग्घ्वम्  |
| भुनजानि    | भुनजाव       | भुनजाम            | उ०   | भुनजै 🕟         | भुनजावहै       | भुनजामहै     |
|            | लङ्          |                   |      |                 | लङ्            |              |
| अभुनक्     | अभुङ्गाम्    | अभुञ्जन्          | प्र० | अभुङ्क          | अभुञ्जाताम्    | अभुञ्जत      |
| अभुनक्     | अभुङ्कम्     | अभुङ्क            | म०   | अभुड्क्थाः      | अभुञ्जाथाम्    | अभुङ्ग्ध्वम् |
| अभुनजम्    | अभुञ्ज       | अभुञ्ज्य          | उ०   | अभुञ्जि         | अभुञ्ज्वहि ।   | अभुञ्ज्महि   |
|            | विधिलिङ्     |                   |      |                 | विधिलिङ्       |              |
| भुञ्ज्यात् | भुञ्ज्याताम् | भुञ्ज्युः         | प्र० | भुञ्जीत         | भुञ्जीयांताम्  | भुङ्गीरन्    |
| भुञ्ज्या:  | भुञ्ज्यातम्  | भुञ्ज्यात         | म०   | भुङ्गीथा:       | मुञ्जीयाथाम्   | भुञ्जीध्वम्  |
| भुञ्ज्याम् | भुञ्ज्याव    | भुञ्ज्याम         | ত্ত  | भुझीय           | भुञ्जीवहि      | भुज्जीमहि    |
|            |              |                   |      |                 |                |              |
| भोक्ष्यति  | भोक्ष्यत:    | भोक्ष्यन्ति       | लृट् | भोक्ष्यते       | भोक्ष्येते     | भोक्ष्यन्ते  |
| भोक्ता     | भोक्तारौ     | भोक्तार:          | लुद् | भोक्ता          | भोक्तारौ       | भोक्तार:     |
| भुज्यात्   | भुज्यास्ताम् | <b>भु</b> ज्यासु: | आ० f | लङ् भुक्षीष्ट . | भुक्षीयास्ताम् | , 0          |
| अभोक्ष्यत् | अभोक्ष्यताम् | अभोक्ष्यन्        | लृङ् | अभोक्ष्यत       | अभोक्ष्येताम्  | 0            |
|            | लिद्         |                   |      |                 | लिद्           |              |
| बुभोज      | बुभुजतुः     | बुभुजुः           | प्र० | बुभुजे          | बुभुजाते       | बुभुजिरे     |
| बुभोजिथ    | बुभुजथुः     | बुभुज             | म०   | बुभुजिषे        | बुभुजाथे       | बुभुजिध्वे   |
| बुभोज      | बुभुजिव      | बुभुजिम           | ত ০  | बुभुजे          | बुभुजिवहे      | बुभुजिमहे    |
| *          | लुङ् (४)     |                   |      |                 | लुङ् (४)       |              |
| अभौक्षीत्  | अभौकाम्      | अभौक्षुः          | प्र॰ | अभुक्त          | अभुक्षाताम्    | अभुक्षत      |
| अभौक्षी:   | अभौक्तम्     | अभौक              | म०   | अभुक्था:        | अभुक्षाथाम्    | अभुग्ध्वम्   |
| अभौक्षम्   | अभौक्ष्व     | अभौक्म            | ठ०   | अभुक्षि -       | अभुक्ष्वहि     | अभुक्ष्महि   |
|            |              |                   |      |                 |                |              |

#### (८) तनादिगण ( उभयपदी धातुएँ )

(देखो अभ्यास ५४) ( ४८ ) तन् ( फैलाना ) आत्मनेपद लद् परस्मैपद लट् तन्वते तन्वन्ति तन्वाते तनोति तनुते तनुत: प्र० तनुषे तन्वाथे तनुध्वे तनोषि म० तनुथ: तनुथ तन्वे तनुमहे 🧎 तनुवहे ] तनोमि तनुवः } तनुमः ] उ० तन्मः 🕽 तन्वहे 🕽 तन्महे 🕽 लोट् लोद् तनोतु प्र० तनुताम् तन्वाताम् तन्वताम् तनुताम् तन्वन्तु तनुध्वम् तनुष्व तन्वाथाम् तनु तनुतम् तनुत म० तनवै तनवावहै तनवामहै तनवानि तनवाव उ० तनवाम लङ् लङ् अतन्वाताम् अतन्वत अतनोत् अतनुताम् अतनुत अतन्वन् ०ष्ट अतनो: अतन्वाथाम् अतनुध्वम् अतनुतम् अतनुत अतनुथा: म॰ अतन्वि अतनुवहि 🏻 अतनुमहि 🍞 अतनवम् अतनुव ႃ अतनुम ႃ उ० अतन्व 🕽 अतन्म 🕽 अतन्वहि 🕽 अतन्महि ∫ विधिलिङ् विधिलिङ् प्र० तन्वीत तन्वीयाताम् तन्वीरन् तनुयुः तनुयात् तनुयाताम् तन्वीथा: तन्वीयाथाम् तन्वीध्वम् तनुयाः तनुयातम् तनुयात म० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि तनुयाम उ० तनुयाम् तनुयाव तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यते तनिष्यतः तनिष्यन्ति तनिष्यति लृट् तनितारौ तनितार: तनितारौ तनिता तनिता तनितारः लुट् तनिषीयास्ताम् आ० लिङ् तनिषीष्ट तन्यास्ताम् तन्यासुः o तन्यात् अतनिष्येताम् अतनिष्यत अतनिष्यत् अतंनिष्यताम् अतनिष्यन् लृङ् 0 लिट् लिद् तेनिरे तेने तेनाते तेनुः प्र० तेनतुः ततान तेनाथे तेनिध्वे तेनिषे तेन म० तेनिथ तेनथु: तेने तेनिवहे तेनिमहे तेनिम ततान, ततन तेनिव ठ० लुङ् (४) लुङ् (क)(४) अतत, अतनिष्ट अतनिषाताम् अतनिषत अतानिषु: अतानीत् अतानिष्टाम् प्र० अतथाः, अतनिष्ठाः अतनिषाथाम् अतनिष्वम् अतानिष्ट म० अतानिष्टम् अतानी: अतनिष्वहि अतनिष्महि अतनिषि अतानिष्म

उ०

(ख) अतनीत्॰ (रूप अतानीत् के तुल्य चलावें)

अतानिष्व

अतानिषम्

| ( ५६ ) कृ ( करना ) |              | (देखो अ० २२) |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| परस्मैपद           | लट्          |              |              | आत्मनेपद लट् |              |              |
| करोति              | कुरुत:       | कुर्वन्ति    | ত্ত          | कुरुते       | कुर्वाते     | कुर्वते      |
| करोषि              | कुरुथ:       | कुरुथ        | म०           | कुरुषे       | कुर्वाधे     | कुरुध्वे     |
| करोमि              | कुर्वः       | कुर्मः       | <b>ত</b> ০   | कुर्वे       | कुर्वहे      | कुर्महे      |
|                    | लोट्         |              |              | 7            | नोट्         |              |
| करोतु              | कुरुताम्     | कुर्वन्तु ·  | प्र॰         | कुरुताम्     | कुर्वाताम्   | कुर्वताम्    |
| कुरु               | कुरुतम्      | कुरुत        | म०           | कुरुष्व      | कुर्वाथाम्   | कुरुध्वम्    |
| करवाणि             | करवाव        | करवाम        | ত্ত৹         | करवै         | करवावहै      | करवामहै      |
|                    | लङ्          |              |              |              | लङ्          |              |
| अकरोत्             | अकुरुताम्    | अकुर्वन्     | प्र०         | अकुरुत       | अकुर्वाताम्  | अकुर्वत      |
| अकरो:              | अकुरुतम्     | अकुरुत       | म०           | अकुरुथा:     | अकुर्वाथाम्  | अकुरुध्वम्   |
| अकरवम्             | अकुर्व       | अकुर्म       | <b>ত্ত</b>   | अकुर्वि      | अकुर्वहि     | अकुर्महि     |
|                    | विधिलिङ्     |              |              |              | विधिलिङ्     |              |
| कुर्यात्           | कुर्याताम्   | कुर्युः      | प्र०         | कुर्वीत      | कुर्वीयाताम् | कुर्वीरन्    |
| कुर्याः            | कुर्यातम्    | कुर्यात      | म०           | कुर्वीथा:    | कुर्वीयाथाम् | कुर्वीध्वम्  |
| कुर्याम्           | कुर्याव      | कुर्याम      | उ०           | कुर्वीय      | कुर्वीवहि    | कुर्वीमहि    |
|                    |              |              |              |              |              |              |
| करिष्यति           | करिष्यत:     | करिष्यन्ति   | लृट्         | करिष्यते     | करिष्येते    | करिष्यन्ते   |
| कर्ता              | कर्तारौ      | कर्तार:      | <b>लुट्</b>  | कर्ता        | कर्तारौ      | कर्तार:      |
| क्रियात्           | क्रियास्ताम् | क्रियासु:    | आ <b>॰</b> f | लङ् कृषीष्ट  | कृषीयास्ताम् | कृषीरन्      |
| अकरिष्यत्          | अकरिष्यताम्  | अकरिष्यन् 💮  | लृङ्         | अकरिष्यत     | अकरिष्येताम  | ् अकरिष्यन्त |
|                    | लिट्         |              |              |              | लिट्         |              |
| चकार               | चक्रतुः      | चक्रुः       | Яo.          | चक्रे        | चक्राते      | चक्रिरे      |
| चकर्थ              | चक्रथु:      | चक्र         | म०           | चकृषे        | चक्राथे      | चकृद्वे      |
| चकार, चक           | र चकृव       | चकृम         | তত           | चक्रे        | चकृवहे       | चकृमहे       |
|                    | लुङ् (४)     |              |              |              | लुङ् (४)     |              |
| अकार्षीत्          | अकार्ष्टीम्  | अकार्षु:     | y0           | अकृत         | अकृषाताम्    | अकृषत        |
| अकार्षी:           | अकार्ष्टम्   | अकार्ष्ट     | म०           | अकृथा:       | अकृषाथाम्    | अकृढ्वम्     |
| अकार्षम्           | अकार्ष्व     | अकार्घ       | उ०           | अकृषि        | अकृष्वहि     | अकृष्महि     |

# (६) ऋ्यादिगण (उभयपदी धातुएँ)

| परस्मैपद लद्  क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणितः प्र० क्रीणीते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाये क्रीणायः क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणायः क्रीणायः क्रीणाताम् अक्रीणातः यः क्रीणायः क्रीणायः क्रीणायः अक्रीणाताम् अक्रीणातः यः अक्रीणातः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधित्यः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः विधातः क्रीणायाः क्रीणायातः क्रीणायाः क्रीणायातः क्रीणायातः क्रीणायातः विकातः क्रीणायः क्रीणायाः क्रीक्याः क्रीक्याः क्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः च्रीक्याः अक्रेष्याः अक्रेष | (E0)               | की (मोल ले  | ना) (देखं                               | ो अभ्या         | स ५४)         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| क्रीणाति क्रीणतिः क्रीणितः क्रीणितः क्रीणाते क्रीणाते क्रीणाते क्रीणातः क्रीणीयः क्रीणायः क्रीणायः क्रीणायः क्रीणायः क्रीणायः अक्रीणातः अक्रीणीयः क्रीणीयाः क्रीणीया | (4-)               |             |                                         |                 | 3             | आत्मनेपद ल     | Ę            |
| क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथः क्रीणीयः क्रीणायः क्रीणीयः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः अक्रीणायः क्रीणीयाः  | क्रीणानि           |             | •                                       | प्र०            | क्रीणीते      | क्रीणाते       | क्रीणते      |
| क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः उ० क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे लोट् क्रीणातु क्रीणीताम् क्रीणातु प्र० क्रीणीताम् क्रीणाताम् क्रीणात्मम् क्रीणायाम् क्रीणायाहे लाङ् अक्रीणात् अक्रीणाता अक्रीणात्म क्रीणायात्म व्रीणायात्म क्रीणायात्म व्रीणायात्म व्रीणाया |                    | ** *        |                                         | म०              | क्रीणीषे      | क्रीणाथे       | क्रीणीध्वे   |
| लोट् क्रोणातु क्रीणीताम् क्रोणन्तु प्र० क्रीणीताम् क्रीणताम् क्रीणताम् क्रीणताम् क्रीणायम् क्रीणीध्यम् क्रीणीध्यम् क्रीणायम् क्रीणातम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणताम् अक्रीणात यः अक्रीणीयाः अक्रीणाताम् अक्रीणीयः अक्रीणीयाः अक्रीणीयाः अक्रीणीयाः अक्रीणीयाः अक्रीणीयाः क्रीणीयाताम् क्रीणीयातम् क्रीणयातम् क्रीणीयातम् क्रीणयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणयातम् क्रीणयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयातम् क्रीणीयात्तम् क्रीणयात्तम् क्रीणयात्तम् क्रीण्यातम् अक्रेष्यात्तम् अक्रेष्यात्तम् व्रीक्रियये च्रिक्रियये च्रिक |                    |             |                                         | उ०              | क्रीणे        | क्रीणीवहे      | क्रीणीमहे    |
| क्रीणातु क्रीणीताम् क्रीणान्तु प्र० क्रीणीयाम् क्रीणाताम् क्रीणाताम् क्रीणायम् अक्रीणातम् अक्रीणायम् अक्रीणायम् अक्रीणायम् अक्रीणायम् अक्रीणायम् अक्रीणायम् क्रीणायाम् क्रीणायाः क्रीणायातम् क्रीणायाः क्रीणायातम् क्रीणायातम् क्रीणायातम् क्रीणायातम् क्रीणायाम् अक्रेष्यान् अक्रेष्यान् अक्रेष्याम् अक्रेष्याम् अक्रेष्याम् च्रिक्रययः चिक्रययः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः चिक्रययः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः चिक्रयः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः चिक्रययः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः चिक्रययः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः अक्रेष्याम् अक्रेष्यः अक्रेष्याः अक्रेष्याः अक्रेष्याः अक्रेष्याम् अक्रेष्याः अक्रेष्य | क्रापाम            |             | 7                                       |                 | 7             | नोद्           |              |
| क्रीणीहि क्रीणीतम् क्रीणीत म० क्रीणीष्य क्रीणाथाम् क्रीणीध्यम् क्रीणावहै क्रीणामहै क्रीणान् अक्रीणात् क्रीणायात् क्र | क्रीणान            | •           | क्रीणन्त                                | प्र०            | क्रीणीताम्    | क्रीणाताम्     | क्रीणताम्    |
| क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहै लाङ् अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणत् प्र० अक्रीणीत् अक्रीणात् विधिलङ् क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायाः क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायात् क्रीणायाः क्रीणायात् क्रीणायात | _                  | •           |                                         | म०              | क्रीणीष्व     | क्रीणाथाम्     | क्रीणीध्वम्  |
| लङ् अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणत् प्र० अक्रीणीत् अक्रीणाताम् अक्रीणत् अक्रीणात् अक्रीणीत् अक्रीणीत् अक्रीणीत् अक्रीणीत् अक्रीणीत् अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयाः क्रीणीयाताम् क्रीणीयाः क्रीणीयाताम् क्रीणीयातः क्रीणीयाः क्रीणीयातः क्रीण |                    |             |                                         | उ०              | क्रीणै        | क्रीणावहै      | क्रीणामहै    |
| अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणत् प्रक्रीणति प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् प्रक्रीणीत् अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः अक्रीणीयः क्रीणीयात् क् | Spirilla           |             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 |               | लङ्            |              |
| अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत म० अक्रीणीयाः अक्रीणाथाम् अक्रीणीय्वम् अक्रीणीम् उ० अक्रीणि अक्रीणीयात् अक्रीणीम् उ० अक्रीणि अक्रीणीयात् क्रीणीयात् क्रीणीयाः क्रीणीयायः क्रीणीयात् क्रीणीयात्वत्यत्यात् क्रीणीयात्वत्यत्यत्यत | अस्तीगात           |             | अक्रीणन                                 | प्र०            | अक्रीणीत      | अक्रीणाताम्    | अक्रीणत      |
| अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि अक्रीणीविह अक्रीणीमिह विधिलिङ् क्रीणीयात् क्रीणीयाताम् क्रीणीयुः प्र० क्रीणीत क्रीणीयाताम् क्रीणीयत् म० क्रीणीयाः क्रीणीयावाम् क्रीणीयात् म० क्रीणीयाः क्रीणीयायम् क्रीणीयाव क्रीणीयाम् उ० क्रीणीय क्रीणीविह क्रीणीमिह क्रीणीमिह क्रीणीयाः क्रीणीयात् क्रीणीयात् क्रीणीयाम् उ० क्रीणीय क्रीणीविह क्रीणीमिह क्रीणीमिह क्रीणीयाः क्रीणीयात् क्रीणीयाः क्रीणी | •                  | •           | •                                       |                 | अक्रीणीथा:    | अक्रीणाथाम्    | अक्रीणीध्वम् |
| विधिलिङ् क्रीणीयात् क्रीणीयाताम् क्रीणीयुः प्र० क्रीणीत क्रीणीयाताम् क्रीणीयात् क्रीणीयाताम् क्रीणीयात् म० क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम् क्रीणीथ्वम् क्रीणीयात् क्रीणीयात्त् क्रीणीयात्त् क्रीणीयात्त् क्रीणीयात्त् क्रीणीयात्त्य क्रीणीयात्त्य क्रीणीयात्त्व क्रीणीयात्व क्रीणीयात्त्व क्रीणी |                    |             |                                         | उ०              | अक्रीणि       | अक्रीणीवहि     | अक्रीणीमहि   |
| क्रीणीयात् क्रीणीयाताम् क्रीणीयुः प्र० क्रीणीत क्रीणीयाताम् क्रीणीयत् क्रीणीयाः क्रीणीयाताम् क्रीणीयातः क्रीणीयातः क्रीणीयातः क्रीणीयाः क्रीणीयाथाम् क्रीणीयवा क्रीणीयातः व क्रीणीयः क्रीणीयाः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीणीयादः क्रीयातः विक्रियतः व | OBUSIN             |             |                                         |                 |               | विधिलिङ्       |              |
| क्रीणीयाः क्रीणीयाताम् क्रीणीयात म० क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम् क्रीणीयवम् क्रीणीयाव क्रीणीयाम् उ० क्रीणीय क्रीणीविह क्रीणीयिह क्रीणीयाह क्रीणीयाव क्रीणीयाम् उ० क्रीणीय क्रीणीविह क्रीणीयहि क्रीणीयाह क | न्ही <u>णीया</u> त | •           | क्रीणीय:                                | प्र०            | क्रीणीत       | क्रीणीयाताम्   | क्रीणीरन्    |
| क्रीणीयाम् क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय क्रीणीविह क्रीणीमिह  क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यति लृट् क्रेष्यते क्रेष्यतः क्रीयास्ताम् क्रीयास्ताम् क्रीयास्ताम् अक्रेष्यता अक्रेष्यताम् अक्रेष्यताम् अक्रेष्यता अक्रेष्यताम् विक्रियतः चिक्रियतः  | •                  |             | _                                       | म०              | क्रीणीथा:     | क्रीणीयाथाम्   | क्रीणीध्वम्  |
| क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति लृद् क्रेष्यते क्रेष्यत् क्रेष्यत् क्रेष्यत् क्रेष्यत् क्रेष्यत् क्रेष्यत् अक्रेष्यत् लिद् लिद् लिद् चिक्रियत् च |                    |             |                                         | उ०              | क्रीणीय       | क्रीणीवहि      | क्रीणीमहि    |
| क्रेच्यात लिट् चिक्राय चिक्रियतः चिक्रियः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियथे चिक्रिय | Material           | ×11-11-11-1 |                                         |                 |               |                |              |
| क्रेता क्रेतारी क्रेतार: लुट् क्रेता क्रेतारी क्रेतार: क्रीयात् क्रीयात् क्रीयास्ताम् क्रीयासुः आ० लिङ् क्रेषीच्य क्रेषीयास्ताम् क्रेषीरन् अक्रेष्यत् अक्रेष्यताम् अक्रेष्यत् लिट् लिट् लिट् लिट् लिट् लिट् लिट् लिट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | केच्यति            | केष्यतः     | क्रेध्यन्ति                             | लद              | क्रेष्यते     | क्रेष्येते     | क्रेष्यन्ते  |
| क्रीयात् क्रीयास्ताम् क्रीयासुः आ० लिङ् क्रेषीप्ट क्रेषीयास्ताम् क्रेषीरत् अक्रेष्यत् अक्रेष्यताम् अक्रेष्यत् लृङ् अक्रेष्यत अक्रेष्येताम् अक्रेष्यत् लिद् चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियथे चिक्र |                    | _           |                                         |                 | क्रेता        | क्रेतारौ       | क्रेतार:     |
| अक्रेष्यत् अक्रेष्यताम् अक्रेष्यत् लृङ् अक्रेष्यत अक्रेष्येताम् अक्रेष्यता लिट् चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियथे च |                    |             |                                         |                 | लङ् क्रेषीष्ट | क्रेषीयास्ताम् | क्रेषीरन्    |
| लिट् चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियथुः चिक्रिय म० चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रियघ्वे चिक्रियथुः चिक्रिय उ० चिक्रिये चिक्रियवहे चिक्रियमहे चिक्राय विक्रियव चिक्रियम उ० चिक्रिये चिक्रियवहे चिक्रियमहे चिक्रिय उ० चिक्रिये चिक्रियवहे चिक्रियमहे चिक्रिय उ० चिक्रिये चिक्रियवहे चिक्रियमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  | •           | _                                       | लङ              | अक्रेष्यत     | अक्रेष्येताम्  | अक्रेष्यन्त  |
| चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः प्र० चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे चिक्रियथे  | איייונן            | •           |                                         |                 |               | लिट्           |              |
| चिक्रियथ विक्रियथ: चिक्रिय म० चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रियध्वे चिक्रियथ चिक्रियथ चिक्रियथ चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रिय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रियय चिक्रिय चिक | निकास              | •           | चिक्रिय:                                | স্ত             | चिक्रिये      | चिक्रियाते     | चिक्रियिरे   |
| चिक्रेथ चिक्राय चिक्रियव चिक्रियम उ० चिक्रिये चिक्रियवह चिक्रियमहे चिक्रय चिक्रय चिक्रय चिक्रय चिक्रय चिक्रय चिक्रयव चिक्रियम उ० चिक्रिये चिक्रियवह चिक्रियमहे चिक्रय चिक्रय चिक्रय चिक्रयव चिक्रियव चिक्रियम चिक्रयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | _           | _                                       | मo <sup>.</sup> | चिक्रियिषे    | चिक्रियाथे     | चिक्रियिध्वे |
| चिक्राय विक्रियिव चिक्रियिम उ० चिक्रिये चिक्रियिवह चिक्रियमह चिक्रिय वह चिक्रियमह चिक्रिय वह चिक्रियमह चिक्रिय के चिक्रियवह चिक्रियमह चिक्रियवह चिक्रियमह चिक्रियवह चिक्रियमह चिक्रियवह चिक्रियमह चिक्रियवह चिक्रियमह चुङ्किय चिक्रियवह चिक्रियमह चुङ्किय चुङ्कियमह चुङ्किय चुङ्कियमह च |                    | י בריאורו   | 1 400                                   |                 |               |                |              |
| चिक्रय  लुङ् (४)  लुङ् (४)  अक्रैपीत् अक्रैप्टाम् अक्रैपुः प्र० अक्रेष्ट अक्रेषाताम् अक्रेषत  अक्रैपीत् अक्रैप्टाम् अक्रेप्ट  म० अक्रेष्ठाः अक्रेषायाम् अक्रेष्ट्वम् अक्रेपीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | ਵਿਕਤਿ-ਹਿਸ਼  | चिकियिम                                 | उ०              | चिक्रिये      | चिक्रियिवहे    | चिक्रियिमहे  |
| लुङ् (४)<br>अक्रैयीत् अक्रैप्टाम् अक्रैषुः प्र० अक्रेप्ट अक्रेषाताम् अक्रेषत<br>अक्रैयी: अक्रैप्टम् अक्रेप्ट म० अक्रेप्टाः अक्रेषायाम् अक्रेप्ट्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | ТАІМІАА     | ( divid : )                             |                 |               |                |              |
| अक्रैचीत् अक्रैप्टाम् अक्रैषुः प्र० अक्रेष्ट अक्रेषाताम् अक्रेषत<br>अक्रैषीः अक्रैप्टम् अक्रेष्ट म० अक्रेष्टाः अक्रेषाथाम् अक्रेष्ट्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ।पक्रभ 🌶           |             | e                                       |                 |               | लङ (४)         | ı            |
| अक्रैपीत् अक्रेप्टाम् अक्रपुः प्रव अक्रेप्टाः अक्रेषाथाम् अक्रेद्वम् अक्रेपीः अक्रेप्टाः अक्रेप्यात् अक्रेप्टात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |                                         | TT a            | अकेष्ट        |                |              |
| अक्रैपी: अक्रेप्टम् अक्रप्ट में जिल्लाहा अक्रेप्पहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                         |                 |               |                | _            |
| अक्रैषम् अक्रेष्य अक्रष्म उठ जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | •           |                                         |                 |               |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अक्रैषम्           | अक्रेष्व    | अक्रष्म                                 | 30              | רויקוט        |                |              |

(६१) ग्रह् (पकड़ना)

(देखो अ० ५६)

| सूचना         | सूचना— ग्रह् धातु को दोनों पदों में लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् में गृह् हो जाता है। |                |            |                |                |              |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|--|
| परस्मैपद      | लद्                                                                               |                |            | आत्मनेपद       | लद्            |              |  |
| गृह्यति       | गृह्णीत:                                                                          | गृह्णन्ति      | प्र॰       | गृह्णीते       | गृह्णाते       | गृह्वते      |  |
| गृह्णासि -    | गृह्वीथ:                                                                          | गृह्णीथ        | म०         | गृह्णीये       | गृह्वाथे       | गृह्णीध्वे   |  |
| गृह्णामि      | गृह्षीव:                                                                          | गृह्णीम:       | <b>उ</b> ० | गृह्हे         | गृह्णीवहे      | गृह्णीमहे    |  |
|               | लोट्                                                                              |                |            | 7              | गेट्           |              |  |
| गृह्णातु      | गृह्णीताम्                                                                        | गृह्णन्तु      | স০         | गृह्णीताम्     | गृह्णाताम्     | गृह्रताम्    |  |
| गृहाण         | गृह्णीतम्                                                                         | गृह्णीत        | म०         | गृह्षीप्व      | गृह्णाथाम्     | गृह्वीध्वम्  |  |
| गृह्णानि      | गृह्यव                                                                            | गृह्णाम        | उ०         | गृह्हे         | गृह्णावहै ,    | गृह्णामहै    |  |
|               | लङ्                                                                               |                |            |                | लङ्            |              |  |
| अगृह्णात्     | अगृह्णीताम्                                                                       | अगृह्वन्       | ÿo.        | अगृह्णीत       | अगृह्णाताम्    | अगृह्वत      |  |
| अगृह्नाः      | अगृह्णीतम्                                                                        | अगृह्णीत       | म०         | अगृह्णीथा:     | अगृह्णाथाम्    | अगृह्षीध्वम् |  |
| अगृह्णाम्     | अगृह्षीव .                                                                        | अगृह्णीम       | उ०         | अगृह्धि        | अगृह्षीवहि     | अगृह्णीमहि   |  |
|               | विधिलिङ्                                                                          |                |            |                | विधिलिङ्       |              |  |
| गृह्णीयात्    | गृह्णीयाताम्                                                                      | गृह्णीयु:      | प्र• .     | गृह्णीत        | गृह्रीयाताम्   | गृह्णीरन्    |  |
| गृह्णीया:     | गृह्णीयातम्                                                                       | गृह्णीयात      | म०         | गृह्रीथा:      | गृह्णीयाथाम्   | गृह्रीध्वम्  |  |
| गृह्णीयाम्    | गृह्णीयाव                                                                         | गृह्णीयाम      | उ०         | गृह्लीय        | गृह्वीवहि      | गृह्यीमहि    |  |
|               |                                                                                   |                |            |                |                |              |  |
| ग्रहीष्यति -  | ग्रहीष्यत:                                                                        | ग्रहीर्घ्यन्ति | लृद्       | ग्रहीप्यते     | ग्रहीप्येते    | ग्रहीष्यन्ते |  |
| ग्रहीता       | ग्रहीतारौ                                                                         | ग्रहीतार:      | लुद्       | ग्रहीता        | ग्रहीतारौ      | ग्रहीतार:    |  |
| गृह्यात्      | गृह्यास्ताम्                                                                      | गृह्यासु:      | आ० वि      | तङ् ग्रहीपीष्ट | ग्रहीषीयास्ताम | ( 0          |  |
| अग्रहीष्यत्   | अग्रहीष्यताम्                                                                     | अग्रहीष्यन्    | লৃङ্       | अग्रहीष्यत     | अग्रहीष्येताम् | 0            |  |
|               | लिद्                                                                              |                |            |                | लिट्           |              |  |
| जग्राह        | जगृहतु:                                                                           | जगृहु:         | OK         | जगृहे .        | जगृहाते        | जगृहिरे      |  |
| जग्रहिथ       | जगृहथु:                                                                           | जगृह           | म०         | जगृहिषे        | जगृहाथे        | जगृहिध्वे ं  |  |
| जग्राह, जग्रह | जगृहिव                                                                            | जगृहिम         | ব৹         | जगृहे          | जगृहिवहे       | 'जगृहिमहे    |  |
|               | लुङ् (४)                                                                          | ,              |            |                | लुङ् (४)       |              |  |
| अग्रहीत्      | अग्रहीष्टाम्                                                                      | अग्रहीषु:      | प्र०       | अग्रहीष्ट      | अग्रहीषाताम्   | अग्रहीषत     |  |
| अग्रही:       | अग्रहीष्टम्                                                                       | अग्रहीष्ट      | म०         | अग्रहीष्ठाः    | अग्रहीषाधाम्   | अग्रहीध्वम्  |  |
| अग्रहींषम्    | अग्रहीष्व                                                                         | अग्रहीष्म      | उ०         | अग्रहीषि       | अग्रहीष्वहि    | अग्रहीष्महि  |  |
|               |                                                                                   |                |            |                |                |              |  |

(६२) ज्ञा (जानना)

## ( देखो अभ्यास ५७ )

| सूचना         | —ज्ञा धातु को | दोनों पदों में ल | द्, लोद्, | लङ्, विधिलि       | ङ्में 'जा' हो ज | गता है।     |
|---------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
|               | परस्मैपद ल    | द्               |           | 3                 | भात्मनेपद् लट   | ξ           |
| जानाति        | जानीत:        | जानन्ति ़        | प्र०      | जानीते            | जानाते          | जानते       |
| जानासि        | जानीथ:        | जानीथ            | म०        | जानीषे            | जानाथे          | जानीध्वे    |
| जानामि        | जानीव:        | जानीम:           | उ०        | जाने .            | जानीवहे         | जानीमहे     |
|               | . लोट्        |                  |           | 7                 | नोट्            |             |
| जानातु        | जानीताम्      | <b>जा</b> नन्तु  | Яœ        | जानीताम्          | जानाताम्        | जानताम्     |
| ्जानीहि       | जानीतम्       | जानीत            | म०        | जानीष्व           | जानाथाम्        | जानीध्वम्   |
| জানানি        | <b>जा</b> नाव | जानाम 🕠          | তত        | <b>जा</b> नै      | जानावहै         | जानामहै     |
|               | लङ्           |                  |           |                   | लङ्             |             |
| अजानात्       | अजानीताम्     | अजानन्           | স৹        | अजानीत            | अजानाताम्       | अजानत       |
| अजानाः        | अजानीतम्      | अजानीत           | म०        | अजानीथा:          | अजानाधाम्       | -           |
| अजानाम्       | अजानीव        | अजानीम           | उ०        | अजानि             | अजानीवहि        | अजानीमहि    |
|               | विधिलिङ्      |                  |           | ·21. *            | विधिलिङ्        |             |
| जानीयात्      | जानीयाताम्    | जानीयुः          | प्रo      | जानीत             | जानीयाताम्      | जानीरन्     |
| जानीयाः       | जानीयातम्     | जानीयात          | म०        | जानीथा:           | जानीयाथाम्      | जानीध्वम्   |
| जानीयाम्      | जानीयाव       | जानीयाम          | उ०        | जानीय             | जानीवहि         | जानीमहि     |
|               |               |                  |           |                   |                 |             |
| ज्ञास्यति     | ज्ञास्यतः     | ज्ञास्यन्ति      | लृट्      | ज्ञास्यते         | ज्ञास्येते      | ज्ञास्यन्ते |
| ज्ञाता        | ज्ञातारौ      | ज्ञातार:         | लुद्      | ज्ञाता            | ज्ञातारौ        | ज्ञातार:    |
| (क) ज्ञायात्  | (ख) ज्ञेयात्  | (दोनों प्रकार से | ) সা৹ 1   | लङ् ज्ञासीष्ट     | ज्ञासीयास्ताम्  |             |
| अज्ञास्यत्    | अज्ञास्यताम्  | अज्ञास्यन्       | लृङ्      | अज्ञास्यत         | अज्ञास्येताम्   | अज्ञास्यन्त |
|               | लिट्          | g 2              |           |                   | लिद्            |             |
| <b>ज</b> ज्ञौ | जज्ञतुः       | जजु:             | प्र०      | ज <del>्</del> रे | जज्ञाते         | जिज्ञरे     |
| जिज्ञथ, जज्ञा | थ जज्ञथु:     | <b>ज</b> ज्ञ     | म०        | <b>जिज्ञ</b> षे   | जज्ञाथे         | जिञ्च       |
| <b>ज</b> হা   | <b>জ</b> ৱিব  | जिज्ञम           | उ०        | जर्ब              | जिज्ञवहे_       | जिज्ञ्महे   |
|               | लुङ् (४)      |                  | ٠         |                   | लुङ् (४)        |             |
| अज्ञासीत्     | अज्ञासिष्टाम् | अज्ञासिषु:       | प्र॰      | अज्ञास्त          | अज्ञासाताम्     | अज्ञासतः -  |
| अज्ञासी:      | अज्ञासिष्टम्  | अज्ञासिष्ट       | म०        | अज्ञास्था:        | अज्ञासाथाम्     | अज्ञाध्वम्  |
| अज्ञासिषम्    | अज्ञासिष्व    | अज्ञासिष्म       | उ॰        | अज्ञासि 🕐         | अज्ञास्वहि      | अज्ञास्महि  |

| ( १० ) चुरादिगण |              |                  |      | ( उभयपदी घातुएँ ) |                |                  |  |  |
|-----------------|--------------|------------------|------|-------------------|----------------|------------------|--|--|
| (               | ६३) चुर्(चु  | राना )           |      | (देखो अ० ३१-३३)   |                |                  |  |  |
|                 | मैपद लट्     | ,                |      |                   | आत्मनेपद लद्   |                  |  |  |
| चोरयति          | चोरयतः       | चोरयन्ति         | प्र० | चोरयते            | चोरयेते        | चोरयन्ते         |  |  |
| चोरयसि          | चोरयथः       | चोरयथ            | मo   | चोरयसे            | . चोरयेथे      | चोरयध्वे         |  |  |
| चोरयामि         | चोरयाव:      | चोरयाम:          | ত ০  | चोरये             | चोरयावहे       | चोरयामहे         |  |  |
| 417-111-1       | लोद्         |                  |      |                   | लोद्           |                  |  |  |
| चोरयतु          | चोरयताम्     | चोरयन्तु         | प्र० | चोरयताम्          | चोरयेताम्      | चोरयन्ताम्       |  |  |
| चोरय            | चोरयतम्      | चोरयत            | म०   | चोरयस्व           | चोरयेथाम्      | चोरयध्वम्        |  |  |
| चोरयाणि         | चोरयाव       | चोरयाम           | उ०   | चोरयै             | चोरयावहै       | चोरयामहै         |  |  |
| 414 111         | लङ्          |                  |      |                   | लङ्            |                  |  |  |
| अचोरयत्         | अचोरयताम्    | अचोरयन्          | प्र० | अचोरयत            | अचोरयेताम्     |                  |  |  |
| अचोरय:          | अचोरयतम्     | अचोरयत           | म०   | अचोरयथा:          | अचोरयेथाम्     | अचोरयध्वम        |  |  |
| अचोरयम्         | अचोरयाव      | अचोरयाम          | उ०   | अचोरये            | अचोरयावहि      | अचोरयामहि        |  |  |
| 51 111 1        | विधिलिङ्     |                  |      |                   | विधिलिङ्       |                  |  |  |
| चोरयेत्         | चोरयेताम्    | चोरयेयुः         | प्र० | चोरयेत            |                | ( चोरयेरन्       |  |  |
| चोरये:          | चोरयेतम्     | चोरयेत           | म०   | चोरयेथा:          |                | न् चोरयेध्वम्    |  |  |
| चोरयेयम्        | चोरयेव       | चोरयेम           | उ०   | चोरयेय            | चोरयेवहि       | चोरयेमहि         |  |  |
|                 |              |                  |      |                   |                |                  |  |  |
| चोरयिष्यति      | चोरयिष्यतः   | चोरयिष्यन्ति     | लृद् | चोरवि             | ाष्यते चोरिय   |                  |  |  |
| चोरयिता         | चोरियतारौ    | चोरयितार:        | लुद् | चोरि              |                |                  |  |  |
| चोर्यात्        | चोर्यास्ताम् | चोर्यासुः        | आ०   |                   |                | षीयास्ताम् ०     |  |  |
|                 | त् अचोरयिष्य | ताम् ०           | लृङ् | अचोर              | (यिष्यत अचीर   | यिष्येताम् •     |  |  |
| , ., ., .,      | ेलिद्        |                  |      |                   | लिट्           |                  |  |  |
| (क) (चो         |              | कृ लिट् के तुल्य | r)   |                   | रियां + कृ) (व | कृ लिट्वत्)      |  |  |
|                 | र -चक्रतुः   | -चक्रुः          | प्र  | चोरयांचक्रे       | -चक्राते       |                  |  |  |
|                 |              | लिट् के तुल्य)   |      | (ख) (च            |                | लिट् के तुल्य)   |  |  |
|                 | -बभूवतुः     | -बभृतुः          | प्र० | चोरयांबभू         |                | –बभूतुः          |  |  |
|                 | (याम्+अस्)   |                  |      |                   | ारयाम्+अस्)    |                  |  |  |
| चोरयामास        |              | -आसुः            | प्र० | चोरयामार          | त (परस्मेप     | द के तुल्य)      |  |  |
| -आसिथ           | -आसथुः       | -आस              | म०   |                   |                |                  |  |  |
| -आस             | -आसिव        | आसिम             | उ०   |                   |                |                  |  |  |
|                 | लुङ् (३)     | )                |      |                   | लुङ् 🤅         |                  |  |  |
| अचूचुरत्        |              |                  | স০   | अचूचुरत           | _              | ाम् अचूचुरन्त    |  |  |
| अचूचुर:         | अचूचुरतम्    |                  | . म० | अचूचुरथ           |                | याम् अचूचुरध्वम् |  |  |
| अचूचुरम्        |              | अचूचुराम         | ব৹   | अचूचुरे           | अचूचुरा        | वहि अचूचुरामहि   |  |  |

| * * *        |                    |              |               | _                                |                 |                  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| ( ( €8 )     | चिन्त् (सोच        | ना)          | ( इ           | ( चुर् धातु के तुल्य रूप चलेंगे) |                 |                  |  |  |
|              | परस्मैपद ल         | द्           | आत्मनेपदः लट् |                                  |                 |                  |  |  |
| चिन्तयति     | चिन्तयतः           | चिन्तयन्ति   | प्र०          |                                  |                 | चिन्तयन्ते       |  |  |
| चिन्तयसि     | चिन्तयथ:           | चिन्तयथ      | मo            |                                  | ं चिन्तयेथे     | •                |  |  |
| 'चिन्तयामि   | चिन्तयावः          | चिन्तयाम:    | उ०            | चिन्तये                          |                 | चिन्तयामहे       |  |  |
| , ,          | <sub>शू</sub> लोट् | ٠,           |               |                                  | लोट्            |                  |  |  |
| चिन्तयतु     | ्<br>चिन्तयताम्    | चिन्तयन्तु   | प्र०          | -                                | चिन्तयेताम्     |                  |  |  |
| चिन्तय       | चिन्तयतम् -        | चिन्तयत      | <b>म</b> o .  |                                  | चिन्तयेथाम्     |                  |  |  |
| ं चिन्तयानि  | चिन्तयाव           | चिन्तयाम     | उ०            | चिन्तयै .                        | चिन्तयावहै      | चिन्तयामहै       |  |  |
|              | लङ् 🥂              | * 2          |               | . * .                            | लङ् 🕟           |                  |  |  |
| अचिन्तयंत्   | अचिन्तयताम्        | अचिन्तयन्    |               | चिन्तयत अ                        |                 |                  |  |  |
| अचिन्तयः     | . अंचिन्तयतम्      | अचिन्त्यत    |               | चिन्तयथा: आ                      |                 |                  |  |  |
| अचिन्तयम्    | अचिन्तयाव          | अचिन्तयाम    | उ० ३          | विन्तये अ                        |                 | ाचिन्तयामहि<br>• |  |  |
|              | विधिलिङ्           |              |               |                                  | विधिलिङ्        |                  |  |  |
| चिन्तयेत् .  | चिन्तयेताम्        | चिन्तयेयुः ः |               | चिन्तयेत                         |                 |                  |  |  |
| चिन्तये:     | चिन्तयेतम्         | चिन्तयेत     | म०            | चिन्तयेथा:                       | चिन्तयेयाथा     | म् चिन्तयेध्वम्  |  |  |
| चिन्तयेयम्   | चिन्तयेव ं         | .चिन्तयेम    | उ०            | चिन्तयेय                         | चिन्तयेवहि      | चिन्तयेमहि       |  |  |
|              |                    |              |               |                                  |                 | •                |  |  |
| चिन्तयिष्यति | चिन्तयिष्यतः       | 0            | लृद्          | चिन्तयिष्यते                     | चिन्तयिष्येते   | o                |  |  |
| चिन्तयिता .  | चिन्तयितारौ        | 0            | लुद्          | चिन्तयिता .                      | चिन्तयितारौ     | 0                |  |  |
| चित्त्यात्   | ंचिन्त्यास्ताम्    | 0            | आ० 1          | लङ् चिन्तयिषी                    | ष्टं चिन्तयिषीय | गस्ताम् ं॰       |  |  |
| अचिन्तयिष्य  | त् अचिन्तयिष       | यताम् ०      | लृङ्          | अचिन्तयिष्य                      | त अचिन्तयिष्टे  | ताम् ०           |  |  |
|              | (चुर् लिट् व       |              |               | लिट् (चुर्                       | लिट् के तुल     | 4)               |  |  |
|              | पांचकार - च        |              |               | (क) चिन्तर                       | गंचक्रे -चक्रा  | ते ∙०            |  |  |
| (ख) विन्त    | যান্থপুৰ - ৰ       | भूवतुः ०     |               | (ख) चिन्तयांबभूव - बभूवतुः ०     |                 |                  |  |  |
| -            | यामास - अ          |              |               | (ग) चिन्तर                       | यामास - अ       | ासतुः ०          |  |  |
|              | लङ (३)             |              |               |                                  | लुङ् (३)        |                  |  |  |
| अचिचिन्तत्   | अचिचिन्तत          | म् अचिचिन्त  | न् अचि        | चिन्तत अचि                       | विन्तेताम् अ    | विचिन्तन्त       |  |  |
| अचिचिन्तः    | अचिचिन्तत          | म् अचिचिन्त  | त अचि         | चिन्तथाः अचि                     | रचिन्तथाम् अ    | गचाचन्तध्वम्     |  |  |
|              |                    |              | - 27E         | क्टिन्टे अहि                     | विन्तावद्रि ३   | विचिन्तामहि      |  |  |

भ्रचिचिन्तम् अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम अचिचिन्ते अचिचिन्ताविह अचिचिन्तामिह

| (६५) कथ् (कहना) |              |               |         | ( चुर् धा    | ( चुर् धातु के तुल्य रूप चलेंगे ) |  |  |
|-----------------|--------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------------|--|--|
| परस्मैपद        | लट्          |               |         | आत्मनेपद     | लट्                               |  |  |
| कथयति           | कथयत:        | कथयन्ति       | प्र०    | कथयते        | कथयेते कथयन्ते                    |  |  |
| कथयसि           | कथयथ:        | कथयथ          | म०      | कथयसे        | कथयेथे कथयध्वे                    |  |  |
| कथयामि          | कथयाव:       | कथयाम:        | उ०      | कथये         | कथयावहे कथयामहे                   |  |  |
|                 | लोद्         |               |         | 7            | गोद्                              |  |  |
| कथयतु           | कथयताम्      | कथयन्तु       | म०      | कथयताम्      | कथयेताम् कथयन्ताम्                |  |  |
| कथय             | कथयतम्       | कथयत          | म०      | कथयस्व       | कथयेथाम् कथयध्वम्                 |  |  |
| कथयानि          | कथयाव        | कथयाम         | उ०      | कथयै         | कथयावहै कथयामहै                   |  |  |
|                 | लङ् ं        |               |         |              | लङ्                               |  |  |
| अकथयत्          | अकथयताम्     | अकथयन्        | प्र     | अकथयत        | अकथयेताम् अकथयन्त                 |  |  |
| अकथय:           | अकथयतम्      | अकथयत         | म०      | अकथयथा:      | अकथयेथाम् अकथयध्वम                |  |  |
| अकथयम्          | अकथयाव       | अकथयाम        | उ०      | अकथये        | अकथयावहि अकथयामहि                 |  |  |
|                 | विधिलिङ्     |               |         |              | विधिलिङ्                          |  |  |
| कथयेत्          | कथयेताम्     | कथयेयु:       | PoK     | कथयेत        | कथयेयाताम् कथयेरन्                |  |  |
| कथये:           | कथयेतम्      | कथयेत         | म०      | कथयेथा:      | कथयेयाथाम् कथयेध्वम्              |  |  |
| कथयेयम्         | कथयेव        | कथयेम         | ব৹      | कथयेय        | कथयेवहि कथयेमहि                   |  |  |
|                 |              |               |         |              |                                   |  |  |
| कथयिष्यति       | कथयिष्यत:    | कथयिष्यन्ति   | लृट्    | कथयिष्यते    | कथयिष्येते ०                      |  |  |
| कथयिता          | कथयितारौ     | कथयितार:      | लुद्    | कथयिता       | कथयितारौ ०                        |  |  |
| कथ्यात्         | कथ्यास्ताम्  | कथ्यासुः      | आ०      | लिङ् कथयिषीष | ट कथयिषीयास्ताम् ०                |  |  |
| अकथयिष्य        | त् अकथयिष्यः | ताम् अकथयिष्य | न् लृङ् | अकथयिष्यत    | अकथयिष्येताम् ०                   |  |  |
| लिट             | ् (चुर् लिद  | ्के तुल्य)    |         | लिट् (चुर्   | लिट् के तुल्य)                    |  |  |
| (क) कथर         |              | -चक्रतुः      | 0       | (क) कथयां    | चक्रे - चक्राते ०                 |  |  |
| (ख)कथय          | ાંલમૂલ -     | -बभूवतु:      | 0       | (ख) कथय      | गंबभूव -बभूवतुः ०                 |  |  |
| (ग) कथर         | यामास -      | -आसतुः        | 0       | (ग) कथय      | ामास – आसतुः •                    |  |  |
|                 | लुङ् (३)     |               |         |              | लुङ् (३)                          |  |  |
| अचकथत्          | अचकथताम      |               | प्र०    | अचकथत        | अचकथेताम् अचकथन्त                 |  |  |
| अचकथ:           |              |               | म०      | अचकथथा:      | अचकथेथाम् अचकथध्वम                |  |  |
| अचकथम्          | अचकथाव       | अचकथाम        | उ०      | अचकथे        | अचकथावहि अचकथामहि                 |  |  |

| (६६) भक्ष्(खाना)                                        |               |               | (चुर्     | के तुल्य रूप | चलेंगे)             |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| परसं                                                    | पद लट्        |               |           | आत्मनेपद     | लट्                 |               |
| भक्षयति                                                 | भक्षयत:       | भक्षयन्ति     | प्र०      | भक्षयते      | भक्षयेते            | भक्षयन्ते     |
| भक्षयसि                                                 | भक्षयथ:       | भक्षयथ        | म०        | भक्षयसे      | भक्षयेथे            | भक्षयध्वे     |
| भक्षयामि                                                | भक्षयाव:      | भक्षयाम:      | ন্ত•      | भक्षये       | भक्षयावहे           | भक्षयामहे     |
|                                                         | लोद्          |               |           | 7            | लोट्                |               |
| भक्षयतु                                                 | भक्षयताम्     | भक्षयन्तु     | प्र॰      | भक्षयताम्    | भक्षयेताम्          | भक्षयन्ताम्   |
| भक्षय                                                   | भक्षयतम्      | भक्षयत        | म०        | भक्षयस्व     | भक्षयेथाम्          | भक्षयध्वम्    |
| भक्षयाणि                                                | भक्षयाव       | भक्षयाम       | उ०        | भक्षयै       | भक्षयावहै           | भक्षयामहै     |
|                                                         | लङ्           |               |           |              | लङ्                 |               |
| अभक्षयत्                                                | अभक्षयताम्    | अभक्षयन्      | স৹        | अभक्षयत      | अभक्षयेताम्         | अभक्षयन्त     |
| अभक्षय:                                                 | अभक्षयतम्     | अभक्षयत       | मo'       | अभक्षयथा:    | अभक्षयेथाम्         | ् अभक्षयध्वम् |
| अभक्षयम्                                                | अभक्षयाव      | अभक्षयाम      | उ०        | अभक्षये      | अभक्षयावहि          | अभक्षयामहि    |
|                                                         | विधिलिङ्      |               |           |              | विधिलिङ्            |               |
| भक्षयेत्                                                | भक्षयेताम्    | भक्षयेयु:     | प्र०      | भक्षयेत      | भक्षयेयाताम्        | भक्षयेरन्     |
| भक्षये:                                                 | भक्षयेतम्     | भक्षयेत       | म०        | भक्षयेथा:    | भक्षयेयाथाम्        | भक्षयेध्वम्   |
| भक्षयेयम्                                               | भक्षयेव       | भक्षयेम       | उ॰        | भक्षयेय      | भक्षयेवहि           | भक्षयेमहि     |
|                                                         |               |               |           |              |                     |               |
| भक्षयिष्यति                                             | भक्षयिष्यत:   | भक्षयिष्यन्ति | लृट्      | भक्षयिष्यते  | भक्षयिष्येते        | 0             |
| भक्षयिता                                                | भक्षयितारौ    | भक्षयितार:    | लुट्      | भक्षयिता     | भक्षयितारौ          | 0             |
| भक्ष्यात्                                               | भक्ष्यास्ताम् | भक्ष्यासुः    | आ.लिङ्    | मक्षयिषीष्ट  | भक्षयिषीयार         | ताम् ०        |
| अभक्षयिष्यत्                                            | ( अभक्षयिष्यत | म् अभक्षयिष्य | न् लृङ्   | अभक्षयिष्यत  | अभक्षयिष्ये         | ताम् .०       |
| लिट् (चुर् लिट् के तुल्य) लिट् (चुर् लिट् के तुल्य)     |               |               |           |              |                     |               |
| (क) भक्षयां                                             | चकार -        | वक्रतुः       | 0         | (क्) भक्षयां | वक्रे −             | वक्राते ०     |
| (ভ) भक्षयांबभूव – बभूवतुः ০ (ভ) भक्षयांबभूव – बभूवतुः ০ |               |               | बभूवतुः ० |              |                     |               |
| (ग) भक्षयामास – आसतुः ० (ग) भक्षयामास – आसतुः ०         |               |               |           | आसतुः ०      |                     |               |
|                                                         | लुङ् (३)      |               |           |              | लुङ् (३)            |               |
| अबभक्षत्                                                | अबभक्षताम्    | अबभक्षन्      | प्र० ३    | अबभक्षत अ    | <b>म्बभक्षेताम्</b> | अबभक्षन्त     |
|                                                         | अबभक्षतम्     |               | म० ३      | अबभक्षथा: ३  | <b>ग्बभक्षेथाम्</b> | अबभक्षध्वम्   |
| अबभक्षम्                                                | अबभक्षाव      | अबभक्षाम      | उ० ३      | अबभक्षे 3    | <b>खभक्षावहि</b>    | अबभक्षामहि    |

|                                                          | प्रेरण       | ार्थक णिच् प्र | त्यय  |               | (देखो अभ्यार   | स २८-२६)     |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------------|
| (६७) कारि (कृ + णिच्, करवाना) (चुर् के तुल्य रूप चलेंगे) |              |                |       | रूप चलेंगे)   |                |              |
| परस्मै                                                   |              |                |       | आत्मनेपत      | द लद्          |              |
| कारयति                                                   | कारयतः       | कारयन्ति       | प्र०  | <b>कारयते</b> | कारयेते        | कारयन्ते     |
| कारयसि                                                   | कारयथ:       | कारयथ          | म०    | कारयसे        | कारयेथे        | कारयध्वे     |
| कारयामि                                                  | कारयावः      | कारयाम:        | उ०    | कारये         | कारयावहे       | कारयामहे     |
|                                                          | लोट्         |                |       |               | लोट्           |              |
| कारयतु                                                   | कारयताम्     | कारयन्तु       | प्र०  | कारयताम्      | कारयेताम्      | कारयन्ताम्   |
| कारय                                                     | कारयतम्      | कारयत          | म०    | कारयस्व       | कारयेथाम्      | कारयध्वम्    |
| कारयाणि                                                  | कारयाव       | कारयाम         | उ॰    | कारयै         | कारयावहै       | कारयामहै     |
|                                                          | लङ्          |                |       | •             | . लङ्          |              |
| अकारयत्                                                  | अकारयताम्    | अकारयन्        | प्र॰  | अकारयत        | अकारयेताम्     |              |
| अकारय:                                                   | अकारयतम्     | अकारयत         | म०    | अकारयथा:      | अकारयेथाम्     | अकारयध्वम्   |
| अकारयम्                                                  | अकारयाव      | अकारयाम        | उ०    | अकारये        | अकारयावहि      | अकारयामहि    |
| •                                                        | विधिलिङ्     |                |       |               | विधिलिङ्       |              |
| कारयेत्                                                  | कारयेताम्    | कारयेयु:       | प्र॰  | कारयेत        | कारयेयाताम्    |              |
| कारये:                                                   | कारयेतम्     | कारयेत         | म०    | कारयेथा:      |                | ् कारयेध्वम् |
| कारयेयम्                                                 | कारयेव       | कारयेम         | उ०    | कारयेय        | कारयेवहि       | कारयेमहि     |
|                                                          |              |                |       | _             |                |              |
| कारियष्यति                                               | कारियष्यत:   | कारियष्यन्ति   | लृट्  | कारियष्यते    |                | 0            |
| कारयिता                                                  | कारयितारौ    | कारयितार:      | लुद्  | कारयिता       | कारयितारौ      | 0            |
| कार्यात्                                                 | कार्यास्ताम् | कार्यासुः 🤫    | आ०लिङ | ह् कारियषीष्ट | कारियषीया      | स्ताम् ०     |
| लिट् (३                                                  | बुर् लिट् के | तुल्य)         |       | लिद् (चु      | र् लिट् के तुल | य )          |
| (क) कारय                                                 | ांचकार -     | -चक्रतु        | 0     | (क) कार       | यांचक्रे -     | -चक्रातें ०  |
| (ख) कारय                                                 | गंबभूव -     | -बभूवतुः       | 0     | (ख) कार       | यांबभूव -      | बभूवतुः ०    |
| (ग) कारय                                                 | ामास -       | -आसतुः         | 0     | (ग) कार       | यामास -        | -आसतुः ०     |
|                                                          | लुङ् (३)     |                |       |               | लुङ् (३        | )            |
| अचीकरत्                                                  | अचीकरता      | य् अचीकरन्     | प्र०  | अचीकरत        | अचीकरेताम्     | अचीकरन्त     |
| अचीकर:                                                   | अचीकरतम्     | अचीकरत         | म०    | अचीकरथा:      | अचीकरेथाम्     | अचीकरध्वम्   |
| अचीकरम्                                                  | अचीकराव      | अचीकराम        | उ०    | अचीकरे        | अचीकरावहि      | अचीकरामहि    |
|                                                          |              |                |       |               |                |              |

# (४) संक्षिप्त धातुकोष

#### आवश्यक निर्देश

### ( पुस्तक में प्रयुक्त धातुओं के रूप, अकारादिक्रम से )

- १. इस पुस्तक में जिन घातुओं का प्रयोग हुआ है, उनके प्रारम्भिक रूप यहाँ पर दिये गये हैं। प्रचलित लट् आदि प्र लकारों के ही रूप दिये गये हैं। प्रत्येक लकार का प्रथम रूप अर्थात् प्रथम पुरुष एकवचन का रूप दिया गया है। जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण की धातुओं के तुल्य चलेंगे। धातुरूप-संग्रह में उनके संक्षिप्त रूपों का निर्देश किया जा चुका है। जो उभयपदी धातुएँ परस्मैपद में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके परस्मैपद के ही रूप दिये गये हैं।
- २. प्रत्येक धातु के रूप इस क्रम से दिये गये हैं- लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ्और लृट्। अन्त में कर्मवाच्य या भाववाच्य का प्र० पु० एक० का रूप दिया गया है।
- ३. प्रत्येक धातु के बाद कोष्ठ में निर्देश कर दिया गया है कि वह किस गण की है तथा किस पद में उसके रूप चलते हैं। अन्त में कोष्ठ में संख्यायें दी हैं, वे इस बात का निर्देश करती हैं कि उस धातु का उस अभ्यास में प्रयोग हुआ है। सभी धातुएँ अकारादि क्रम से दी गई हैं।
- ४. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है:- प० परस्मैपदी। आ० = आत्मनेपदी। उ० = उभयपदी। १ = भ्वादिगण। २ = अदादिगण। ३ = जुहोत्यादिगण। ४ = दिवादिगण।५ = स्वादिगण।६ = तुदादिगण।७ = रुधादिगण।८ = तनादिगण।६ = क्र्यादिगण। १० = चुरादिगण। ११ = कण्ड्वादिगण।
- ४. धातु के साथ उपसर्ग हो तो लङ् में शुद्ध धातु से पहले अ या आ लगावें। उपसर्ग से पूर्व नहीं। (देखो नियम ६६)।

अद् (२ प०, खाना) अत्ति, अतु, आदत्, अद्यात्, अत्स्यित। अद्यते। (२३)

अय् (१ आ०, जाना) अयते, अयताम्, आयत, अयेत, अयिष्यते। अय्यते (१८)

अर्च् (१ प०, पूजना) अर्चति, अर्चतु, आर्चत्, अर्चेत्, अर्चिष्यति। अर्च्यते (१४)

अश् (६ प०, खाना) अश्नाति, अश्नातु, आश्नात्, अश्नीयात्, अशिष्यति। अश्यते (५५)

अस् (२ प॰, होना) अस्ति, अस्तु, आसीत्, स्यात्, भविष्यति। भूयते (४)

अस् (४ प०, फेंकना) अस्यति, अस्यतु, आस्यत्, अस्येत्, असिष्यति। अस्यते। (१७,४१)

असूय (११ प०, द्रोह०) असूयित, असूयतु, आसूयत्, असूयेत्, असूयिष्यिति। असूय्यते (११)

आप् (५ प॰, पाना) आप्नोति, आप्नोतु, आप्नोत्, आप्नुयात्, आप्स्यति। आप्यते। (२८,४८)

```
आस् (२ आ०, बैठना) आस्ते, आस्ताम्, आस्त, आसीत, आसिष्यते। आस्यते । (३६)
इ (अधि + इ, २ आ०, पढ्ना) अधीते, अधीताम्, अध्यैत, अधीयीत, अध्येष्यते। अधीयते।
(92)1
इ (२ प०, जाना) एति, एत्, ऐत्, इयात् एष्यति। ईयते। (३०)
इष् (६ प०, चाहना) इच्छति, इच्छत्, ऐच्छत्, इच्छेत्, एषिष्यति। इष्यते। (५)
ईक्ष् (१ आ०, देखना) ईक्षते, ईक्षताम्, ऐक्षत, ईक्षेत, ईक्षिष्यते। ईक्ष्यते। (१६)
ईर् (१० उ०, प्रेरणा०) ईरयित, ईरयतु, ऐरयत्, ईरयेत्, ईरियष्यित । ईर्यते । (३१)
ईर्घ्य (१ प०, ईर्घ्या०) ईर्घ्यति, ईर्घ्यतु, ऐर्घ्यत्, ईर्घ्येत्, ईर्घ्यिष्यति। ईर्घ्यते। (११)
ईह् (१ आ०, चाहना) ईहते, ईहताम्, ऐहत, ईहेत, ईहिष्यते। ईह्यते । (१६)
कथ (१० उ०, कहना) प० --कथयति, कथयतु, अकथयत्, कथयेत्, कथयिष्यति।
     आ०-कथयते, कथयताम्, अकथयत, कथयेत, कथयिष्यते। कथ्यते। (४)
कम्प् (१ आ०, कॉपना) कम्पते, कम्पताम्, अकम्पत, कम्पेत, कम्पिष्यते। कम्प्यते। (१६)
कुप् (४ प०, क्रोध०) कुप्यति, कुप्यतु, अकुप्यत्, कुप्येत्, कोपिष्यति। कुप्यते। (११)
कुर्द् (१ आ०, कूदना) कूर्दते, कूर्दताम्, अकूर्दत, कूर्देत, कूर्दिष्यते। कूर्द्यते। (१६)
क (८ उ०, करना) प०-करोति, करोतु, अकरोतु, कुर्यात्, करिष्यति।
आ०--कुरुते, कुरुताम्, अकुरुत, कुर्वीत, करिष्यते। क्रियते। (४, २२)
कृप् (१ आ०, समर्थ होना) कल्पते, कल्पताम् अकल्पत, कल्पेत, कल्पिष्यते। कल्प्यते।
(95)
कृष् (१ प०, खींचना) कर्षति, कर्षतु, अकर्षत्, कर्षेत्, कर्स्यति। कृष्यते। (७)
क् (६ प॰, बखेरना) किरति, किरतु, अकिरत्, किरेत्, करिष्यति। कीर्यते। (४०)
कृत् (१० उ०, नाम लेना) कीर्तयति, कीर्तयतु, अकीर्तयत्, कीर्तयेत्, कीर्तयिष्यति। कीर्त्यते।
($\(\xi\))
क्रन्द् (१ प०, रोना) क्रन्दति, क्रन्दतु, अक्रन्दत्, क्रन्देत्, क्रन्दिष्यित। क्रन्द्यते। (११)
क्रम् (१ प०, चलना) क्रामित, क्रामतु, अक्रामत्, क्रामेत्, क्रमिष्यति। क्रम्यते। (२६)
क्री (६ उ०, खरीदना) प०--क्रीणाति, क्रीणातु, अक्रीणात्, क्रीणीयात्, क्रेष्यति।
     आ०-क्रीणीते, क्रीणीताम्, अक्रीणीत, क्रीणीत, क्रेब्यते। क्रीयते। (५५)
क्रीड् (१ प०, खेलना) क्रीडित, क्रीडितु, अक्रीडित्, क्रीडिप्यति। क्रीड्यते। (६)
कुष् (४ प०, कुद्ध होना) कुष्यति, कुष्यतु, अक्रुष्यत्, क्रुध्येत्, क्रोत्स्यति। क्रुध्यते। (११)
वलम् (४ प०, थकना) क्लाम्यति, क्लाम्यतु, अक्लाम्यत्, क्लाम्येत्, क्लिमध्यति। क्लम्यते।
(88)
विलश् (४ आ०, खित्र होना) विलश्यते, विलश्यताम्, अविलश्यत, विलश्येत, क्लेशिष्यते।
विलश्यते। (४५)
क्लिश् (১ प०, दु:ख देना) क्लिश्नाति, क्लिश्नातु, अक्लिश्नात्, क्लिशनीयात्, क्लेशिप्यति।
विलश्यते। (५५)
क्षम् (१ आ०, क्षमा करना) क्षमते, क्षमताम्, अक्षमत, क्षमेत, क्षमिष्यते। क्षम्यते। (१६)
```

| क्षल् (१० उ०, घोना) प०क्षालयित, क्षालयतु, अक्षालयत्, क्षालयेत्, क्षालयिष                     | यति ।           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| आ०-क्षालयते, क्षालयताम्, अक्षालयत, क्षालयेत, क्षालियव्यते। क्षाल्यते (३                      | ۹)              |
| क्षिप् (६ उ०, फेंकना) क्षिपति, क्षिपतु, अक्षिपत्, क्षेपेत्, क्षेप्स्यति। क्षिप्यते।          | (৭৬, ৫০)        |
| क्षुभ् (१ आ०, क्षुब्य होना) क्षोभते, क्षोभताम्, अक्षोभत, क्षोभेत, क्षोभिष्यते। क्षुभ्य       | ते। (२४)        |
| खण्ड् (१० उ०, खंडन करना) खण्डयति, खण्डयतु, अखण्डयत्, खण्डयेत्, ख<br>खण्ड्यते।(३२)            | व्रण्डियष्यति । |
| खन् (१ उ०, खोदना) खनति, खनतु, अखनत्, खनेत्, खनिष्यति। खन्यते।                                | (18)            |
| खाद् (१ प०, खांना) खादति, खादतु, अखादत्, खादेत्, खादिष्यति। खाद्यते।                         | (६)             |
| गण् (१० उ०, गिनना) गणयति, गणयतु, अगणयत्, गणयेत्, गणयिष्यति। गण्यते                           | (8)             |
| गम् (१ प०, जाना) गच्छति, गच्छतु, अगच्छत्, गच्छेत्, गमिष्यति। गम्यते।                         | (1)             |
| गर्ज् (१ प०, गरजना) गर्जति, गर्जतु, अगर्जत्, गर्जेत्, गर्जिष्यति। गर्ज्यते।                  | (१५)            |
| गर्ह् (१० उ०, निन्दा करना) गर्हयति, गर्हयतु, अगर्हयत्, गर्हयेत्, गर्हयिष्यति। गर्ह्य         | ति। (३३)        |
| गवेष् (१० उ०, खोजना) गवेषयति, गवेषयतु, अगवेषयत्, गवेषयेत्, ग<br>गवेष्यते।(३३)                | वेषयिष्यति ।    |
| गाह् (१ आ०, घुसना) गाहते, गाहताम्, अगाहत, गाहित, गाहिष्यते। गाह्यते।                         | (৭৪)            |
| गुप् (१ आ०, निन्दा करना) जुगुप्सते, जुगुप्सताम्, अजुगुप्सत, जुगुप्सेत, जुगुप्सिष्यते<br>(१३) | । जुगुप्स्यते।  |
| ग् (६ प०, निगलना) गिरति, गिरतु, अगिरत्, गिरेत्, गरिष्यति। गीर्यति।                           | (२७,५०)         |
| गै (१ प०, गाना) गायति, गायतु, अगायत्, गायेत्, गास्यति। गीयते।                                | (5)             |
| ग्रस् (१ आ०, खाना) ग्रसते, ग्रसताम्, अग्रसत्, ग्रसेत, ग्रसिष्यते। ग्रस्यते।                  | (२३)            |
| ग्रह् (६ उ०, पकड़ना) प०-गृह्णति, गृह्णतु, अगृह्णत्, गृह्णीयात्, ग्रहीष्यति।                  |                 |
| आ०-गृह्णीते, गृह्णीताम्, अगृह्णीत, गृह्णीत, ग्रहीष्यते। गृह्णाते।                            | (२७, ५६)        |
| घट् (१ आ०, लगना) घटते, घटताम्, अघटत, घटेत, घटिष्यते। घट्यते।                                 | (२६)            |
| घुष् (१० उ०, घोषित करना) घोषयित, घोषयतु, अघोषयत्, घोषयेत्, घोषयिष्य<br>(३२)                  | ति। घोष्यते।    |
| ब्रा (१ प०, स्पूँचना) जिघ्रति, जिघ्रतु, अजिघ्रत्, जिघ्रेत्, घ्रास्यति। घ्रायते।              | (٤)             |
| चर् (१ प०, चलना) चरति, चरतु, अचरत्, चरेत्, चरिष्यति। चर्यते।                                 | (5)             |
| वल् (१ प०, चलना) चलति, चलतु, अचलत्, चलेत्, चलिष्यति। चल्यते।                                 | (६)             |
| चि (५ उ०, चुनना) चिनोति, चिनोतु, अचिनोत्, चिनुयात्, चेष्यति। चीयते।                          | (७)             |
| चन्त् (१० उ०, सोचना) प०-चिन्तयति, चिन्तयतु, अचिन्तयत्, चिन्तयेत्, चिन्तर्                    | येष्यति ।       |
| आ०-चिन्तयते, चिन्तयताम्, अचिन्तयत, चिन्तयेत, चिन्तयिष्यते। चिन्त्यते।                        | (8)             |
| बुर् (१० उ०, चुराना) प०चोरयति, चोरयतु, अचोरयत्, चोरयेत्, चोरयिष्यति।                         |                 |
| आ०-चोरयते, चोरयताम्, अचोरयत्, चोरयेत्, चोरियष्यते। चोर्यते।                                  | . (8)           |

| चेष्ट् (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते, चेष्टताम्, अचेष्टत, चेष्टेत, चेष्टिष्यते। चेष्ट्यते। | (95)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| छिद् (७ उ०, काटना) छिनत्ति, छिनतु, अच्छिनत्, छिन्द्यात्, छेत्स्यति। छिद्यते।             | <b>(</b> ४२) |
| जन् (४ आ०, पैदा होना) जायते, जायताम्, अजायत, जायेत, जनिष्यते। जायते। (१<br>४६)           | ३, २६,       |
| जप् (१ प०, जपना) जपति, जपतु, अजपत्, जपेत्, जपिष्यति। जप्यते।                             | (98)         |
| जि (१ प०, जीतना) जयति, जयतु, अजयत्, जयेत्, जेष्यति। जीयते।                               | (\$)         |
| जीव् ( १ प०, जीना) जीवति, जीवतु, अजीवत्, जीवेत्, जीविष्यति। जीव्यते।                     | (18)         |
| ज् (४ प०, वृद्ध होना) जीर्यति, जीर्यतु, अजीर्यत्, जीर्येत्, जरिष्यति। जीर्यते।           | (२७)         |
| ज्ञा (६ उ०, जानना) प०- जानाति, जानातु, अजानात्, जानीयात्, ज्ञास्यति।                     |              |
| आ०-जानीते, जानीताम्, अजानीत, जानीत, ज्ञास्यते। ज्ञायते।                                  | (১৯)         |
| ज्वल् (१ प०, जलना) ज्वलित, ज्वलतु, अज्वलत्, ज्वलेत्, ज्वलिष्यति। ज्वल्यते।               | (5)          |
| डी ( ४ आ०, उड़ना) डीयते, डीयताम्, अडीयत, डीयेत, डियष्यते। डीयते।                         | (84)         |
| तङ् (१० उ०, पीटना) ताडयति, ताडयतु, अताडयत्, ताडयेत्, ताडयिष्यति। ताङ्यते ।               | (३२)         |
| तन् (८ उ०, फैलाना) प०–तनोति, तनोतु, अतनोत्, तनुयात्, तनिष्यति।                           |              |
| आ०- तनुते, तनुताम्, अतनुत, तन्वीत, तनिष्यते। तायते-तन्यते।                               | (88)         |
| तप् (१ प०, तपना) तपति, तपतु, अतपत्, तपेत्, तप्स्यति। तप्यते।                             | (5)          |
| तर्क् (१० उ०, सोचना) तर्कयति, तर्कयतु, अतर्कयत्, तर्कयेत्, तर्कयिष्यति। तर्क्यते।        | (33)         |
| तर्ज् (१० आ०, डाँटना) तर्जयते, तर्जयताम्, अतर्जयत, तर्जयेत, तर्जयिष्यते। तर्ज्यते।       | (\$\$)       |
| तुद् (६ उ०, दु:ख देना) तुदति-ते, तुदतु, अतुदत्, तुदेत्, तोत्स्यति। तुद्यते।              | (¥)          |
| तुल् (१० उ०, तोलना) तोलयति, तोलयतु, अतोलयत्, तोलयेत्, तोलयिष्यति। तोल्यते                | H (₹₹)       |
| तुष् (४ प०, तुष्ट होना)_तुष्यति, तुष्यतु, अतुष्यत्, तुष्येत्, तोक्ष्यति। तुष्यते।        | (84)         |
| तृप् (४ प०, तृष्त होना) तृप्यति, तृप्यतु, अतृप्यत्, तृप्येत्, तर्पिष्यति। तृप्यते।       | (४२)         |
| तृप् (१० उ०, तृप्त करना) तर्पयति-ते, तर्पयतु, अतर्पयत्, तर्पयेत्, तर्पयिष्यति। तर्प्यते  | । (३२)       |
| तृ (१ प०, तैरना) तरित, तरतु, अतरत्, तरेत्, तरिष्यति। तीर्यते। (१                         | 0, 98)       |
| त्यज् (१ प०, छोड़ना) त्यजति, त्यजतु, अत्यजत्, त्यजेत्, त्यक्ष्यति। त्यज्यते।             | (७)          |
| त्रप् (१ आ०, लजाना) त्रपते, त्रपताम्, अत्रपत, त्रपेत, त्रपिष्यते। त्रप्यते।              | (१८)         |
| त्रै (१ आ०, बचाना) त्रायते, त्रायताम्, अत्रायत, त्रायेत, त्रास्यते। त्रायते।             | (१२)         |
| त्वर् (१ आ०, जल्दी करना) त्वरते, त्वरताम्, अत्वरत, त्वरेत, त्वरिष्यते। त्वर्यते।         | (२४)         |
| दण्ड् (१० उ०, दंड देना) दण्डयति-ते, दण्डयतु, अदण्डयत्, दण्डयेत्, दण्डयिष्यति।            | दण्ड्यते     |
| (७)                                                                                      |              |

| •                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| दम् (४ प०, दमन करना) दाम्यति, दाम्यतु, अदाम्यत्, दाम्येत्, दिमप्यति। द              | म्यते। (२६, ४४)   |
| दह् (१ प०, जलाना) दहति, दहतु, अदहत्, दहेत्, धक्ष्यति। दह्यते।                       | (८)               |
| दा (३ उ०, देना) प०—ददाति, ददातु, अददात्, दद्यात्, दास्यति।                          |                   |
| आ०—दत्ते, दत्ताम्, अदत्त, ददीत, दास्यते। दीयते।                                     | (१०,४०)           |
| दिव् (४ प०, जुआ खेलना) दीव्यति, दीव्यतु, अदीव्यत्, दीव्येत्, देविष्यति।             | । दीव्यते। (४१)   |
| दिश् (६ उ०, देना, कहना) दिशति-ते, दिशतु, अदिशत्, दिशेत्, देक्ष्यति। दि              | श्यते। (११, ५०)   |
| दीक्ष् (। आ०, दीक्षा देना) दीक्षते, दीक्षताम्, अदीक्षत, दीक्षेत, दीक्षिष्यते। द     | ोक्ष्यते। (१६)    |
| दीप् (४ आ०, चमकना) दीप्यते, दीप्यताम्, अदीप्यत, दीप्येत, दीपिय्यते। दी              | प्यिते। (४५)      |
| दुह् (२ उ०, दुहना) दोग्धि, दोग्धु, अधोक्, दुह्यात्, धोक्ष्यति। दुह्यते।             | (७, २७)           |
| दृ (६ आ॰, आदर करना) आ +, आद्रियते, आद्रियताम्, आद्रियत, आद्रि<br>आद्रियते। (१७)     | (येत, आदरिष्यते   |
| दृश् (१ प०, देग्बना) पश्यति, पश्यतु, अपश्यत्, पश्येत्, द्रक्ष्यति। दृश्यते।         | (३)               |
| द्युत् (१ आ०, चमकना)द्योतते, द्योतताम्, अद्योतत, द्योतेत, द्योतिष्यते। द्युत्यते    | (15)              |
| हुह् (४ प०, द्रोह करना) दुद्धति, दुद्धतु, अदुद्धत्, दुद्धेत्, द्रोहिष्यति। दुद्धते। | (11)              |
| था (३ उ०, धारण करना) प०-दधाति, दधातु, अदधात्, दध्यात्, धास्यति।                     |                   |
| आ०—धत्ते, धत्ताम्, अधत्त, दधीत, धास्यते। धीयते।                                     | (२७,४०)           |
| थाव् (१ उ०, दौड़ना) धावति–ते, धावतु, अधावत्, धावेत्, धाविष्यति। धाव्य               | ाते। (६)          |
| षृ (१० उ०, पहनना, रखना) धारयति, धारयतु, अधारयत्, धारयेत्, धार्ययष्यि                | तं। धार्यते। (११) |
| ध्यै (१ प०, ध्यान करना) ध्यायति, ध्यायतु, अध्यायत्, ध्यायेत्, ध्यास्यति। ध          | यायते। (१४)       |
| ध्वंस् (१ आ०, नष्ट होना) ध्वंसते, ध्वंसताम्, अध्वंसत, ध्वंसेत, ध्वंसिप्यते।         | ध्वस्यतें। (१६)   |
| तम् (१ प०, झुकना) नमति, नमतु, अनमत्, नमेत्, नंस्यति। नम्यते।                        | (२)               |
| तश् (४ प०, नष्ट होना) नश्यति, नश्यतु, अनश्यत्, नश्येत्, नशिष्यति। नश्यते            | (£\$)             |
| नन्द् (१ प०, निन्दा करना) निन्दति, निन्दतु, अनिन्दत्, निन्देत्, निन्दिष्यति।        | निन्द्यते। (१४)   |
| ी (१ उ०ं, ले जाना) प०—नयति, नयतु, अनयत्, नयेत्, नेष्यति।                            |                   |
| आ०नयते, नयताम्, अनयत, नयेत, नेष्यते। नीयते।                                         | (७, १२, २१)       |
| द् (६ उ०, प्रेरणा देना) नुदति-ते, नुदत्तु, अनुदत्, नुदेत्, नोत्स्यति। नुद्यते।      | (バ。)              |
| त (८ ए० नाम्स) नत्यति नत्यत् अनत्यत्, नत्येत्, नर्तिष्यति। नत्यते।                  | (४२)              |

| पच् (१ उ०, पकाना) पचति-ते, पचतु, अपचत्, पचेत्, पक्ष्यति। पच्यते।                                 | (२)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| पट् (१ प०, पढ़ना) पठित, पठतु, अपठत्, पठेत्, पठिष्यति। पट्यते।                                    | (1)            |
| पत् (१ प०, गिरना) पतित, पततु, अपतत्, पतेत्, पतिष्यति। पत्यते।                                    | (२)            |
| पद् (४ आ०, जाना) पद्यते, पद्यताम्, अपद्यत, पद्येत, पत्स्यते। पद्यते।                             | (४६)           |
| पा (१ प०, पीना) पिबति, पिबतु, अपिबत्, पिबेत्, पास्यति। पीयते।                                    | (३)            |
| पा (२ प०, रक्षा करना) पाति, पातु, अपात्, पायात्, पास्यति। पायते।                                 | (२६)           |
| पाल् (१० उ०, रक्षा करना) पालयति-ते, पालयतु, अपालयत्, पालयेत्, पालयिष्य<br>(३१)                   | ति । पाल्यते । |
| पोड् (१० उ०, दु:ख देना) पीडयति-ते, पीडयतु, अपीडयत्, पीडयेत्, पीडयिष्य<br>(३१)                    | ति। पीड्यते।   |
| पुष् (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत्, पुष्येत्, पोक्ष्यति। पुष्यते।                | (३२,४२)        |
| प् (१० उ०, पालना) पारयति-ते, पारयतु, अपारयत्, पारयेत्, पारयिष्यति। पार्यते।                      | ( २७)          |
| प्रच्छ् (६ प०, पूछना) पृच्छति, पृच्छतु, अपृच्छत्, पृच्छेत्, प्रक्ष्यति। पृच्छ्यते।               | (X)            |
| प्रथ् (१ आ०, फैलना) प्रथते, प्रथताम्, अप्रथत, प्रथेत, प्रथिष्यते। प्रथ्यते।                      | (४४)           |
| प्र + ईर् (१० उ०, प्रेरणा देना) प्रेरयति, प्रेरयत्, प्रैरयत्, प्रेरयेत्, प्रेरयिष्यति। प्रेर्यते | (1)            |
| बन्ध् (६ प०, बाँधना) बध्नाति, बध्नातु, अबध्नात्, बध्नीयात्, भन्त्स्यति। बध्यते                   | । (२७, ५५)     |
| बाध् (৭ আ০, पीड़ा देना) बाधते, बाधताम्, अबाधत, बाधेत, बाधिष्यते। बाध्यते                         | II (२३)        |
| बुध् (४ आ०, जानना) बुध्यते, बुध्यताम्, अबुध्यत, बुध्येत, भोत्स्यते। बुध्यते।                     | (२६)           |
| ब्रू (२ उ०, बोलना) ब्रवीति, ब्रवीतु, अब्रवीत्, ब्रूयात्, वक्ष्यति। उच्यते।                       | (৬, ২৫)        |
| मक्ष् (१० उ०, खाना) प०— भक्षयित, भक्षयतु, अभक्षयत्, भक्षयेत्, भक्षयिष्यति                        | H              |
| आ०भक्षयते, भक्षयताम्, अभक्षयत्, भक्षयेत्, भक्षयिष्यते। भक्ष्यते।                                 | (8)            |
| भज् (१ उ०, सेवा करना) भजति-ते, भजतु, अभजत्, भजेत्, भक्ष्यति। भज्यते।                             | (99, २७)       |
| भा ( २ प०, चमकना) भाति, भातु, अभात्, भायात्, भास्यति। भायते।                                     | (२६)           |
| भाष् ( १ आ०, बोलना) भाषते, भाषताम्, अभाषत, भाषेत, भाषिष्यते। भाष्यते।                            | (१६)           |
| भास् (१ आ०, चमकना) भासते, भासताम्, अभासत, भासेत, भासिष्यते। भास्य                                | यते । (१६)     |
| भिक्ष् (१ आ०, माँगना) भिक्षते, भिक्षताम्, अभिक्षत, भिक्षेत, भिक्षिष्यते। भिक्ष्य                 | ते। (१६)       |
| भिद् (७ उ०, तोड़ना) भिनत्ति, भिनत्तु, अभिनत्, भिन्द्यात्, भेत्स्यति। भिद्यते।                    | (પ્રર)         |
| भी (३ प०, डरना) बिभेति, बिभेतु, अबिभेत्, बिभीयात्, भेष्यति। भीयते।                               | (१२)           |
| भुज् (७ उ०, पालना) प०—भुनक्ति, भुनक्तु, अभुनक्, भुञ्ज्यात्, भोक्ष्यति।                           |                |
| (७ आ०, खाना) आ०—भुङ्के, भुङ्काम्, अभुङ्क, भुञ्जीत, भोक्ष्यते। १                                  | गुज्यते। (२८,  |
| ₹∮)                                                                                              |                |
| भ (१ प०, होना) भवति, भवत्, अभवत्, भवेत्, भविष्यति। भयते।                                         | (1)            |

संक्षिप्त धातकोष

**229** 

| भृ (१ ड०, पालन करना) भरति–ते, भरतु, अभरत्, भरेत्, भरिष्यति। भ्रियते।                                | (yr)          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| भ्रम् (१ प०, घूमना) भ्रमति, भ्रमतु, अभ्रमत्, भ्रमेत्, भ्रमिष्यति। भ्रम्यते।                         | (७)           |
| भ्रम् ( ४ प०, भूमना) भ्राम्यति, भ्राम्यतु, अभ्राम्यत्, भ्राम्येत्, भ्रमिष्यति। भ्रम्यते।            | (ጸጸ)          |
| भ्रंश् (१ आ०, गिरना) भ्रंशते, भ्रंशताम्, अभ्रंशत, भ्रंशेत, भ्रंशिष्यते। भ्रश्यते।                   | (२४)          |
| प्राज् (१ आ०, चमकना) भ्राजते, भ्राजताम्, अभ्राजत, भ्राजेत, भ्राजिष्यते। भ्राज्यते                   | (۲۶) ا        |
| मण्ड् (१० उ०, मंडन करना) मण्डयति, मण्डयतु, अमण्डयत्, मण्डयेत्, मण्डयिष्यति                          | तं। मण्ड्यते  |
| (३२)                                                                                                |               |
| मथ् (१ प०, मथना) मथित, मथतु, अमथत्, मथेत्, मथिष्यिति। मध्यते।                                       | (७)           |
| मद् (४ प०, खुश होना) माद्यति, माद्यतु, अमाद्यत्, माद्येत्, मदिष्यति। मद्यते।                        | (44)          |
| मन् (४ आ०, मानना) मन्यते, मन्यताम्, अमन्यत, मन्येत, मंस्यते। मन्यते।                                | (४६)          |
| मन्त्र (१ आ०, मन्त्रणा करना) मन्त्रयते, मन्त्रयताम्, अमन्त्रयत, मन्त्रयेत, ग                        | नन्त्रयिष्यते |
| (गरस्मै॰) मन्त्रयति, मन्त्रयतु, अमन्त्रयत्, मन्त्रयेत्, मन्त्रयिष्यति। मन्त्र्यते।                  | (\$\$)        |
| मन्थ् (६ प०, मथना) मध्नाति, मध्नातु, अमध्नात्, मध्नीयात्, मन्थिष्यति। मध्यते।                       | ( २७, ५५)     |
| मा (२ प०, नापना) माति, मातु, अमात्, मायात्, मास्यति। मीयते।                                         | ( २७)         |
| मुच् (६ उ०, छोड़ना) प०-मुञ्चति, मुञ्चतु, अमुञ्चत्, मुञ्चेत्, मोक्ष्यति।                             |               |
| आ०-मुञ्चते, मुञ्चताम्, अमुञ्चत, मुञ्चेत, मोक्ष्यते। पुच्यते।                                        | (१५,७१)       |
| मुद् (१ आ०, खुश होना) मोदते, मोदताम्, अमोदत, मोदेत, मोदिष्यते। मुद्यते।                             | (१६)          |
| पुष् (६ प०, चुराना) मुष्णाति, मुष्णातु, अमुष्णात्, मुष्णीयात्, मोषिष्यति। मुष्यते।                  | (৬, ধুধু)     |
| पुह् (४ प०, मुग्घ होना) मुह्यति, मुह्यतु, अमुह्यत्, मुह्येत्, मोहिष्यति। मुह्यते।                   | (83)          |
| नुर्च्छ् (१ प०, मूर्छित होना) मुर्च्छति, मुर्च्छतु, अमूर्च्छत्, मूर्च्छेत्, मूर्च्छिष्यति। मूर्च्छ् | यते। (१५)     |
| रृ (६ आ०, मरना) म्रियते, म्रियताम्, अम्रियत, म्रियेत, मरिष्यति। म्रियते।                            | (Yo)          |
| लै (१ प०, मुख्झाना) म्लायति, म्लायतु, अम्लायत्, म्लायेत्, म्लास्यति। म्लायते।                       | (PF)          |
| ाज् (१ उ०, यज्ञ करना) यजति-ते, यजतु, अयजत्, यजेत्, यक्ष्यति। इज्यते।                                | (२७)          |
| त् (१ आ०, यत्न करना) यतते, यतताम्, अयतत, यतेत, यतिष्यते। यत्यते।                                    | (१६)          |
| । (२ प०, जाना) याति, यातु, अयात्, यायात्, यास्यति। यायते।                                           | (२८)          |
| ाच् (१ उ०, मॉॅंगना) प०-ंयाचित, याचतु, अयाचत्, याचेत्, याचिष्यति।                                    |               |
| आ०याचते, याचताम्, अयाचत, याचेत, याचिष्यते। याच्यते।                                                 | (७)           |
| पि (या+णिच्, प०, बिताना) यापयति, यापयतु, अयापयत्, यापयेत्, यापयिर्ष्या                              | ते। याप्यते।  |
| 35)                                                                                                 |               |

(२)

| युज् (१० उ०, लगाना) योजयति, योजयतु, अयोजयत्; योजयेत्, योजयिष्यति। योज्य           | रते।(३१)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| युध् (४ आ०, लड़ना) युध्यते, युध्यताम्, अयुध्यत, युध्येत, योत्स्यते। युध्यते।      | (88)          |
| रक्ष् (१ प०, रक्षा करना) रक्षति, रक्षतु, अरक्षत्, रक्षेत्, रक्षिष्यति। रक्ष्यते।  | (२)           |
| रच् (१० उ०, बनाना) रचयति-ते, रचयतु, अरचयत्, रचयेत्, रचयिष्यति। रच्यते।            | (39)          |
| रञ्ज् (४ उ०, खुश होना) रज्यति-ते, रज्यतु, अरज्यत्, रज्येत्, रंक्ष्यति। रज्यते।    | (४२)          |
| रम् (१ आ०, रमना) रमते, रमताम्, अरमत, रमेत, रंस्यते। रम्यते।                       | (१६)          |
| (वि+रम्, पर०) विरमति, विरमतु, व्यरमत्, विरमेत्, विरस्यति।                         | ( <b>f</b> P) |
| राज् (१ उ०, चमकना) प०-राजति, राजतु, अराजत्, राजेत्, राजिष्यति।                    |               |
| आ०—राजते, राजताम्, अराजत, राजेत, राजिष्यते। राज्यते।                              | (२३)          |
| रुच् (१ आ०, अच्छा लगन्।) रोचते, रोचताम्, अरोचत, रोचेत, रोचिष्यते। रुच्यते।        | (99)          |
| रुद् (२ प०, रोना) रोदिति, रोदितु, अरोदीत्, रुद्यात्, रोदिष्यति। रुद्यते।          | (२६)          |
| रुध् (७ उ०, रोकना) प०~रुणद्धि, रुणद्धु, अरुणत्, रुन्ध्यात्, रोत्स्यति।            |               |
| आ०—हन्धे, रुन्धाम्, अरुन्ध, रुन्धीत, रोतस्यते। रुध्यते।                           | (৬, ধু২)      |
| रुह् (१ प०, उगना) रोहति, रोहतु, अरोहत्, रोहेत्, रोक्ष्यति। रुह्यते।               | (७)           |
| लङ्घ् (१ आ०, लाँघना) लङ्घते, लङ्घताम्, अलङ्घत, लङ्घेत, ल<br>लङ्घ्यते।(२३)         | ङ्घिष्यते ।   |
| लप् (१ प०, बोलना) लपति, लपंतु, अलपत्, लपेत्, लपिष्यति। लप्यते।                    | (88)          |
| लभ् (१ आ०, पाना) लभते, लभताम्, अलभत, लभेत, लप्स्यते। लभ्यते।                      | (१६)          |
| लम्ब् (५ आ०, लटकना) लम्बते, लम्बताम्, अलम्बत, लम्बेत, लम्बिष्यते। लम्ब्य          | ते। (१६)      |
| लष् (१ उ०, चाहना) लषति-ते, लषतु, अलषत्, लषेत्, लिषध्यति। लष्यते।                  | (88)          |
| लिख् (६ प०, लिखना) लिखति, लिखतु, अलिखत्, लिखेत्, लेखिष्यति। लिख                   | पते। (१)      |
| लिप् (६ उ०, लीपना) लिम्पति-ते, लिम्पतु, अलिम्पत्, लिम्पेत्, लेप्स्यति। लिप्यते    | ते। (४१)      |
| ली (४ आ०, लीन होना) लीयते, लीयताम्, अलीयत, लीयेत, लेष्यते। लीयते।                 | (93)          |
| लुप् ( ६ उ०, नष्ट करना) लुम्मति-ते, लुम्पतु, अलुम्पत्, लुम्मेत्, लोप्स्यति। लुप्य | ते। (४१)      |
| लुभ् (४ पं०, लोभ करना) लुभ्यति, लुभ्यतु, अलुभ्यत्, लुभ्येत्, लोभिष्यति। लुभ्य     | ते।(४४)       |
| लोक् (१० उ०, देखना) लोकयति-ते, लोकयतु, अलोकयत्, लोकयेत्, ले<br>लोक्यते।(३२)       | कियिष्यति ।   |
| लोच् (१० उ०, देखना) लोचयित-ते, लोचयतु, अलोचयत्, लोचयेत्, लोचियष्या<br>(३२)        | ते। लोच्यते   |

वद् (१ प०, बोलना) वदति, वदतु, अवदत्, वदेत्, वदिष्यति। उद्यते।

वन्द् (१ आ०, प्रणाम करना) वन्दते, वन्दताम्, अवन्दत, वन्देत, वन्दिप्यते। वन्द्यते। (१६)

| वप् (१ उ०, बोना) वपति-ते, वपतु, अवपत्, वपेत्, वप्स्यति। उप्यते।                   | (२७,४८            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| वस् (१ प०, रहना) वसति, वसतु, अवसत्, वसेत्, वत्स्यति। उष्यते।                      | (৩                |
| वह (१ उ०, ढोना) वहति-ते, वहतु, अवहत्, वहेत्, वक्ष्यति। उह्यते।                    | (७                |
| वा (२ प०, हवा चलना) वाति, वातु, अवात्, वायात्, वास्यति। वायते।                    | (२८)              |
| विद् (२ प०, जानना) वेत्ति, वेतु, अवेत्, विद्यात्, वेदिष्यति। विद्यते।             | (२८               |
| विद् (४ आ॰ होना) विद्यते, विद्यताम्, अविद्यत, विद्येत, वेत्स्यते। विद्यते।        | (४६               |
| विद् ( ६ उ०, पाना) विन्दति-ते, विन्दतु, अविन्दत्, विन्देत्, वेदिष्यति। विद्यते।   | (29)              |
| विद् (१० आ०, कहना) वेदयते, वेदयताम्, अवेदयत, वेदयेत, वेदयिष्यते। वेद्यते।         | (11)              |
| विश् (६ प०, घुसना) विशति, विशतु, अविशत्, विशेत्, वेक्ष्यति। विश्यते।              | (२८)              |
| वृ (५ उ०, चुनना) वृणोतिं, वृणोतु, अवृणोत्, वृणुयात्, वरिष्यति। व्रियते।           | ( २७              |
| वृत् (१ आ०, होना) वर्तते, वर्तताम्, अवर्तत, वर्तेत, वर्तिष्यते। वृत्यते।          | (१६)              |
| वृध् (१ आ०, बढ़ना) वर्धते, वर्धताम्, अवर्धत, वर्धेत, वर्धिष्यते। वृध्यते ।        | (9६)              |
| वृष् (१ प०, बरसना) वर्षति, वर्षतु, अवर्षत्, वर्षेत्, वर्षेष्यति। वृष्यते।         | (5)               |
| वे (१ उ०, बुनना) वयति-ते, वयतु, अवयत्, वयेत्, वास्यति। ऊयते।                      | (94)              |
| वेप् (१ आ०, कॉॅंपना) वेपते, वेपताम्, अवेपत, वेपेत, वेपिष्यते। वेप्यते।            | ( 95)             |
| व्यथ् (१ आ०, दु:खित होना) व्यथते, व्यथताम्, अव्यथत, व्यथेत, व्यथिष्यते। व्यथ      | यते।(१९           |
| व्यध् (४ प०, बींधना) विध्यति, विध्यतु, अविध्यत्, विध्येत्, व्यत्स्यति। विध्यते।   | (४२)              |
| शक् (५ प०, सकना) शक्नोति, शक्नोतु, अशक्नोत्, शक्नुयात्, शक्यति। शक्यते।           | (४८)              |
| शंक् (१ आ०, शंका करना) शंकते, शंकताम्, अशंकत, शंकेत, शंकिष्यते। शंक्यते           | । (१६)            |
| शप् (१ उ०, शाप देना) शपति-ते, शपतु, अशपत्, शपेत्, शप्स्यति। शप्यते।               | (२७)              |
| शम् (४ प०, शान्त होना) शाम्यति, शाम्यतु, अशाम्यत्, शाम्येत्, शमिष्यति। शम्यते।    | ( २ <u>८</u> , ४४ |
| शास् (२ प०, शिक्षा देना) शास्ति, शास्तु, अशात्, शिष्यात्, शासिष्यति। शिष्यते।     | (৬)               |
| शिक्ष् (१ आ०, सीखना) शिक्षते, शिक्षताम्, अशिक्षत, शिक्षेत, शिक्षिष्यते। शिक्ष्यते | । (१६)            |
| ती (२ आ०, सोना) शेते, शेताम्, अशेत, शयीत, शयिष्यते। शय्यते।                       | (६,३७)            |
| गुच् (१ प०, शोक करना) शोचित, शोचतु, अशोचत्, शोचेत्, शोचिष्यति। शुच्यते।           | (48)              |
| गुघ् (४ प०, शुद्ध होना) शुध्यति, शुध्यतु, अशुध्यत्, शुध्येत्, शोत्स्यति। शुध्यते। | (४२)              |
| र्षु (१ आ०, अच्छा लगना) शोभते, शोभताम्, अशोभत, शोभेत, शोभिष्यते। शुध्य            | ति। (१६)          |
| रुष् (४ प०, सूखना) शुष्यति, शुष्यतु, अशुष्यत्, शुष्येत्, शोक्ष्यति। शुष्यते।      | (४२)              |
| । (६ प०, नष्ट करना) शृणाति, शृणातु, अशृणात्, शृणीयात्, शरिष्यति। शीर्यते।         | (२७)              |
| व (१ उ०, आश्रय लेना) श्रयति-ते, श्रयत, अश्रयत्, श्रयेत्, श्रयिष्यति। श्रीयते।     | (११)              |

| श्रु (१ प०, सुनना) शृणोति, शृणोतु, अशृणोत्, शृणुयात्, श्रोष्यति। श्रूयते।                                      | (२८,४६)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| शिलप् (४ प०, आलिंगन करना) शिलष्यति, शिलष्यतु, अशिलप्यत्, शिलष्येत्,<br>शिलष्यते। (३१,४२)                       | श्लेषिष्यति ।   |
| श्वस् (२ प॰, साँस लेना) श्वसिति, श्वसितु, अश्वसीत्, श्वस्यात्,<br>श्वस्यते। (१७)                               | श्वसिष्यति ।    |
| सद् (१ प०, बैठना)सीदति, सीदतु, असीदत्, सीदेत्, सत्स्यति। सद्यते।                                               | ∵(३)            |
| सह (१ आ०, सहना) सहते, सहताम्, असहत, सहेत, सहिष्यते। सह्यते।                                                    | (1६)            |
| सान्त्व् (१० उ०, धैर्य बँधाना) सान्त्वयित, सान्त्वयतु, असान्त्वयत्, सान्त्वयेत्, स<br>सान्त्व्यते। (३२)        |                 |
| सिच् (६ उ०, सींचना) सिंचते-ते, सिंचतु, असिंचत्, सिंचत्, सेक्ष्यति। सिच्यते।                                    | (ሂ1)            |
| सिव् (४ प०, सीना) सीव्यति, सीव्यतु, असीव्यत्, सीव्येत्, सेविष्यति। सीव्यते।                                    | (81)            |
| सु (५ उ०, निचोड़ना) प०-सुनोति, सुनोतु, असुनोत्, सुनुयात्, सोष्यति।                                             |                 |
| आ०-सुनुते, सुनुताम्, असुनुत, सुन्वीत, सोष्यते। सूयते।                                                          | (४७)            |
| सृ (१ प०, चलना) सर्रात, सरत्, असरत्, सरेत्, सरिष्यति। स्नियते।                                                 | (9K)            |
| सृज् (६ प०, बनाना) सृजति, सृजतु, असृजत्, सृजेत्, स्रक्ष्यति। सृज्यते।                                          | (Ão)            |
| सेव् (१ आ०, सेवा करना) सेवते, सेवताम्, असेवत, सेवेत, सेविष्यते। सेव्यते।                                       | (१६)            |
| सो (४ प०, नष्ट होना) स्यति, स्यतु, अस्यत्, स्येत्, सास्यति। सीयते।                                             | ( ২০ )          |
| स्तु (२ उ॰, स्तुति करना) स्तौति, स्तौतु, अस्तौत्, स्तुयात्, स्तोष्यति। स्तूयते।                                | ( ২৩ )          |
| स्था (१ प०, रुकना) तिष्ठति, तिष्ठतु, अतिष्ठत्, तिष्ठेत्, स्थास्यति। स्थीयते।                                   | (३,६)           |
| स्ना (२ प०, नहाना) स्नाति, स्नातु, अस्नात्, स्नायात्, स्नास्यति। स्नायते।                                      | (२६)            |
| स्त्रिह् (४ प०, स्नेह करना) सिह्मति, स्त्रिह्मतु, असिह्मत्, स्त्रिह्म्यति। स्त्रिह्                            | व्रते। (१७)     |
| स्पन्द् (१ आ०, हिलना) स्पन्दते, स्पन्दताम्, अस्पन्दत, स्पन्देत, स्पन्दिष्यते। स्प                              | न्द्यते। (२४)   |
| स्पर्ध् (१ आ०, स्पर्धा करना) स्पर्धते, स्पर्धताम्, अस्पर्धत, स्पर्धेत, स्पर्धिप्यते। स्                        | रार्घ्यते। (१८) |
| स्पृश् (६ प०, छूना) स्पृशति, स्पृशतु, अस्पृशत्, स्पृशेत्, स्पर्श्यते।                                          | ( <u>y</u> )    |
| स्पृह् (१० उ०, चाहना) स्पृहयति, स्पृहयतु, अस्पृहयत्, स्पृहयेत्, स्पृह्ययेत्। स्                                | मृह्यते। (११)   |
| स्मृः (१, प०, सोचना) स्मरति, स्मरत्, अस्मरत्, स्मरेत्, स्मरिष्यति। स्मर्यते।                                   | (३)             |
| संस् (१ आ०, गिरना) स्रंसते, संसताम्, असंसत, संसेत, संसिष्यते। स्रस्यते।                                        | (૧૬)            |
| स्वाद् (१० <sup>.</sup> उ०, स्वाद लेना) आ+, आस्वादयित, आस्वादयतु, आस्वादयत्<br>आस्वादियष्यति। आस्वाद्यते। (३३) | , आस्वादयेत     |

स्वप् (२ प०, सोना) स्विपिति, स्विपतु, अस्वपत्, स्वप्यात्, स्वप्यति। सुप्यते। (२८)
हन् (२ प०, मारना) हन्ति, हन्तु, अहन्, हन्यात्, हनिष्यति। हन्यते। (२८)
हस् (१ प०, हँसना) हसति, हसतु, अहसत्, हसेत्, हिमष्यति। हस्यते। (१)
हा (३ प०, छोड़ना) जहाति, जहातु, अजहात्, जद्यात्, हास्यित। हीयते। (२७)
हु (३ प०, यज्ञ करना) जुहोति, जुहोतु, अजुहोत्, जुहुयात्, होष्यति। ह्यते। (२७)
हु (१ उ०, ले जाना, चुराना) प०—हरित, हरतु, अहरत्, हरेत्, हिष्यिति।
आ०—हरते, हरताम्, अहरत्, हरेत्, हिष्यते। (७, २१)
हुष् (४ प०, खुश होना) हृष्यति, हृष्यतु, अहृष्यत्, हृष्येत्, हृष्यिति। हृष्यते। (४४)
हवे (१ उ०, बुलाना) आ+, आह्वयित, आह्वयत्, आह्वयत्, आह्वयत्, आह्वयेत्, आह्वयिष्यित।

# (१) अकर्मक धातुएँ

. लज्जासत्तास्थितिजागरणं, वृद्धिक्षयभयजीवतिमरणम्। शयनक्रीडारुचिदीस्यर्थं, घातुगणं तमकर्मकमाहुः॥

इन अर्थोवाली धातुएँ साधारणतया अकर्मक (कर्मरहित) होती हैं–लज्जा, होना, रुकना या बैठना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, अच्छा लगना, चमकना।

# (२) अनिट्धातुएँ (जिनमें बीच में इ नहीं लगता)

क ऋदन्त औ' शी श्रि डी को छोड़कर एकाच् सब।

शक् पच् वच मुच् सिच् प्रच्छ् त्यज् भज्, भुज् यज मृज् मस्ज युज॥

अद् पद्य खिद् छिद् विद्य तुद् नुद्, भिद् सद क्रुध् क्षुध् बुध।

बन्ध् युध् रुध् साध् व्यध् शुध्, सिध् मन्य हन् क्षिप् आप तप ॥१॥

तृप्य दृप् लिप् लुप् वप स्वप्, शप् सृप रभ् लभ् गम।

नम् यम् रम क्रुश् दंश् दिश् दृश्, मृश् विश स्पृश् पुष्य दुष॥

कृष् तुष् द्विष श्लिष् शुष्य शिष् वस्, दह, लिह औ' रुह वह।

धातु ये सब अनिट् हैं, परिगणन इनका है यह ॥२॥

सूचना—अन्त्याक्षरों के क्रम से ये धातुएँ पद्मबद्ध हैं। दिवादिगणी धातुओं में, इस प्रकार की अन्य धातुओं से अन्तर के लिए, अन्त में य लगा है। पहले क् अन्तवाली शक् धातु, बाद में च् अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमश: धातुएँ हैं। अजन्त धातुओं में ऊकारान्त और दीर्घ ऋकारान्त तथा शी श्रि डी धातु सेट् हैं, शेष अनिट् हैं। जैसे चि, जि, कृ, ह, भृ आदि। केवल विशेष प्रचलित धातुओं का ही संग्रह है। अप्रचलित ३० धातुओं का संग्रह नहीं है।

### ( ५ ) प्रत्यय-विचार

#### (१) क्त, (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३१, ३२, ३३)

सूचना—क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। क्त का त और क्तवतु का तवत् शेष रहता है। क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, क्तवतु कर्गृवाच्य में। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। संप्रसारण होता है। अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ३१-३३। क्त-प्रत्ययान्त के रूप पुंलिंग में रामवत्, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत् और नपुंसकिलंग में गृहवत् चलेंगे। यहाँ केवल पुंलिंग के ही रूप दिये गये हैं। क्त-प्रत्ययान्त का क्तवतु-प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त-प्रत्ययान्त के बाद में 'वत्' और जोड़ दो। अभ्यास ३३ में दिए नियमानुसार तीनों लिगों में रूप चलाओ। धातुएँ अकारादिक्रम से दी गई हैं।

| अद्      | जग्धः }    | कृष्    | कृष्ट:    | घ्रा     | घ्रात:   | 1 | त्यज्   | त्यक्तः        |
|----------|------------|---------|-----------|----------|----------|---|---------|----------------|
|          | (अत्रम्) ∫ | क्      | कीर्णः    |          | घ्राण:   |   | त्रै    | त्रात:         |
| अधि+इ    | अधीत:      | क्रन्द् | क्रन्दित: | चर्      | चरित:    |   | दंश्    | दष्ट:          |
| अर्च्    | अर्चित:    | क्रम्   | क्रान्त:  | चल्      | चलित:    |   | दण्ड्   | दण्डित:        |
| अस् (२ प | .) भूतः    | क्री    | क्रीत:    | चि       | चित:     |   | दम्     | दान्त:         |
| आप्      | आस:        | क्रीड्  | क्रीडित:  | चिन्त्   | चिन्तित: |   | दय्     | दयित:          |
| आ +रभ्   | आरब्ध:     | क्रुध्  | क्रुद्धः  | चुर्     | चोरित:   |   | दह्     | दग्ध:          |
| आलम्ब्   | आलम्बित:   | ধ্বি    | क्षीण:    | चेष्ट्   | चेष्टित: |   | दा      | दत्त:          |
| आ +ह्वे  | आहूत:      | क्षिप्  | क्षिस:    | छिद्     | छित्र:   |   | दिव्    | द्यून:, द्यूत: |
| इ        | इत:        | क्षुभ्  | क्षुब्ध:  | जन्      | जात:     |   | दिश्    | दिष्ट:         |
| इष्      | इष्ट:      | खन्     | खात:      | জি       | जित:     |   | दीप्    | दीस:           |
| ईक्ष्    | ईक्षित:    | खाद्    | खादित:    | जीव्     | जीवित:   |   | दुह्    | दुग्घ:         |
| उत्+डी   | उड्डीन:    | गण्     | गणित:     | <b>অ</b> | जीर्णः   |   | दृश्    | .दृष्टः        |
| कथ्      | कथित:      | गम्     | गत:       | ज्ञा     | ज्ञात:   |   | दो (दा) | - दित:         |
| कम्      | कान्तः     | गर्ज्   | गर्जित:   | ज्वल्    | ज्वलित:  |   | द्युत्  | द्योतित:       |
| कम्प्    | कम्पित:    | ग्      | गीर्ण:    | तन्      | तत:      |   | घा .    | हित:           |
| कुप्     | कुपित:     | गै (गा) | गीत:      | तप्      | तसः      |   | धाव्    | धावित:         |
| कूर्द्   | कूर्दित:   | ग्रस्   | ग्रस्त:   | तुष्     | तुष्टः   |   | घृ      | घृत:           |
| कृ       | कृत:       | ग्रह्   | गृहीत:    | तृष्     | तृस:     |   | ध्या    | ध्मात:         |
|          |            |         |           | 1        |          |   |         |                |

|             |          |          | •            | •           |            |           |          |
|-------------|----------|----------|--------------|-------------|------------|-----------|----------|
| ध्यै        | ध्यात    | : भुज्   | भुक्त:       | लिख्        | लिखित:     | 8         | श्रुत:   |
| ध्वंस्      | ध्वस्त   | : খু     | भूत:         | लिह्        | लीढ:       | श्लिष्    | श्लिष्ट: |
| नम्         | नत.      | :   পূ   | भृत:         | लुभ्        | लुब्ध:     | सद्       | सत्र:    |
| नश्         | नष्ट     | : भ्रम्  | भ्रान्त:     | वच् (ब्र    | ) उक्त:    | सन्       | सात:     |
| निन्द्      | निन्दित: | : मद्    | मत्तः        | वद्         | उदित:      | सह्       | सोढ:     |
| नी          | नीत:     | : मन्    | मत:          | वन्द्       | वन्दित:    | साध्      | साधित:   |
| नृत्        | नृत्तः   | : मन्थ्  | मन्थित:      | वप्         | उस:        | सिच्      | सिक्त:   |
| पच्         | 'पक्व:   | मा       | मित:         | वस्         | उषित:      | सिध्      | सिद्ध:   |
| पठ्         | पठितः    | मिल्     | मिलित:       | वह          | ऊढ:        | सिव्      | स्यूत:   |
| पत्         | पतित:    | मुच्     | मुक्तः       | वा          | वात:       | सृज्      | सृष्ट:   |
| पद्         | দঙ্গ:    | मुद्     | मुदित:       | वि+कस्      | विकसित:    | सेव्      | सेवित:   |
| पलाय्       | पलांयित: | मुह्     | मुग्धः, मूढः | विद् (२     | र.) विदित: | सो (सा)   | सित:     |
| पा (१प.)    | पीत:     | मूर्च्छ् | मूर्च्छित:   | विद् (१०    | ) वेदित:   | स्तु      | स्तुत:   |
| पाल्        | पालित:   | मृज्     | मृष्ट:       | विश्        | विष्ट:     | स्था      | स्थित:   |
| पुष्        | पुष्ट:   | यज्      | इष्ट:        | वृत्        | वृत्तः     | स्रा      | स्नात:   |
| पूज्        | पूजित:   | यत्      | यतित:        | वृध्        | वृद्धः     | स्निह्    | स्निग्ध: |
| पृ          | ं पूर्णः | यम्      | यत:          | वे          | उत:        | स्पृश्    | स्पृष्ट: |
| प्रच्छ्     | पृष्ट:   | या       | यात:         | व्यथ्       | ंव्यथित:   | स्वप्     | सुप्त:   |
| प्रथ्       | प्रिथत:  | याच्     | याचित:       | व्यध्       | विद्ध:     | स्वाद्    | स्वादित: |
| प्र+हि      | प्रहित:  | युज्     | युक्तः       | शक् 🕝       | शक्त:      | स्विद्    | स्विन:   |
| प्रेर्      | प्रेरित: | युध्     | युद्धः       | शङ्क्       | शङ्कित:    | हन्       | हत:      |
| बन्ध्       | बद्धः    | रक्ष     | रक्षित:      | शप्         | शस:        | हस्       | हसित:    |
| बुध्        | बुद्धः   | रच्      | रचित:        | शम्         | शान्त:     | हा (३ प.) | होन:     |
| ब्रू        | उक्त:    | रञ्ज्    | रक्त:        | शास्        | शिष्ट:     | हा (३ आ.) | हान:     |
| मक्ष्       | भक्षित:  | रम्      | रत:          | शिक्ष्      | शिक्षित:   | हिंस्     | हिंसित:  |
| भज्         | भक्त:    | रुच्     | रुचित:       | शी          | शयित:      | Ē         | हुत:     |
| भञ्जू       | ं भग्नः  | रुद्     | रुदित:       | शुच्        | शुचित:     | ह         | ं हत:    |
| मण्         | भणित:    | रुध्     | रुद्धः       | शुभ्        | शोभित:     | हष्       | हर:      |
| <b>नाष्</b> | भाषित:   | रुह्     | रूढ:         | शुष्        | शुष्कः     | हस्       | हसित:    |
| भद्         |          | लभ्      | लब्धः        | श्          | शीर्ण:     | ही ही     | तः, होणः |
| री          |          | लष्      | लिषत:        | <b>শ্বি</b> | श्रित:     | हे        | ह्त:     |
|             |          |          |              |             |            |           |          |

### (३) शतृ प्रत्यय

(देखो अभ्यास ३४)

सूचनां —परस्मैपदी घातुओं को लट् के स्थान पर शतृ होता है। शतृ का अत् शेष रहता है। पुंलिंग में पठत् के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसकलिंग में जगत् के तुल्य रूप चलेंगे। यहाँ पर केवल पुंलिंग के रूप दिए हैं। रूप बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ३४। धातुएँ अकारादिक्रम से दी गई हैं।

| अद्        | अदन्            | चल्    | चलन्    | पत्     | पतन्      | व्यध्     | विध्यन्  |
|------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| अर्च्      | अर्चन्          | चि     | चिन्वन् | -       | प०) पिबन् | शक्       | शक्नुवन् |
| अस् (२ प.) | सन्             | छिद्   | छिन्दन् | पाल्    | पालयन्    | शप्       | शपन्     |
| आप्        | आप्नुवन्        | जप्    | जपन्    | पूज्    | पूजयन्    | शम्       | शाम्यन्  |
| आ+रुह्     | .आरोहन्         | জি     | जयन्    | प्रच्छ् | पृच्छन्   | शुष्      | शुष्यन्  |
| आ+ह्ने     | आह्रयन्         | जीव्   | जीवन्   | प्रेर्  | प्रेरयन्  | श्रि      | श्रयन्   |
| इ          | यन्             | ज्वल्  | ज्वलन्  | बन्ध्   | बध्नन्    | <b>A</b>  | शृण्वः   |
| इष् .      | इच्छन्          | तप्    | तपन्    | भक्ष्   | भक्षयन्   | सद्       | सीदन्    |
| कुप्       | कुप्यन्         | तुद्   | तुदन्   | भज्     | भजन्      | सिच्      | सिञ्चन्  |
| कृष्       | ं कर्षन्        | तुष्   | तुष्यन् | भिद्    | भिन्दन्   | सिव्      | सोव्यन्  |
| क्         | किरन्           | বৃ     | तरंन्   | পূ      | भरन्      | सृ        | सरन्     |
| क्रन्द्    | क्रन्दन्        | त्यज्  | त्यजन्  | મૂ      | भवन्      | सृज्      | सृजन्    |
| क्रम्      | क्राम्यन्       | दण्ड्  | दण्डयन् | भ्रम्   | भ्रमन् )  | सृप्      | सर्पन्   |
| क्रीड्     | क्रीडन्         | दह्    | दहन्    |         | भ्राम्यन् | स्तु      | स्तुवन्  |
| क्रध्      | क्रुध्यन्       | दिव्   | दोव्यन् | मिल्    | मिलन्     | स्था      | तिष्ठन्  |
| क्षम्      | क्षाम्यन्       | दिश्   | दिशन्   | रक्ष्   | रक्षन्    | स्पृश्    | स्पृशन्  |
| क्षिप्     | क्षिपन्         | दुह    | दुहन्   | रच्     | रचयन्     | स्मृ      | स्मरन्   |
| खन्        | खनन्            | दृश्   | पश्यन्  | रुद्    | रुदन्     | स्वप्     | स्वपन्   |
| खाद्       | खादन्           | धाव्   | घावन्   | लष्     | लषन्      | हन्       | घन्      |
| गण्        | गणयन्           | धृ     | धरन्    | লিख্    | लिखन्     | हस्       | हसन्     |
| गम्        | गच्छन्          | ध्यै   | ध्यायन् | लिह्    | लिहन्     | हा (३ प०) | जहत्     |
| गर्ज् .    | गर्जन्          | नम्    | नमन्    | वद्     | वदन्      | हिंस्     | हिंसन्   |
| ग्         | गिरन्           | नश्    | नश्यन्  | वस्     | वसन्      | ह         | जुह्नन्  |
| गै         | गायन्           | निन्द् | निन्दन् | वह      | वहन्      | ह         | हरन्     |
| घ्रा       | <b>जि</b> ष्रन् | नृत्   | नृत्यन् | विश्    | विशन्     | हष्       | हुष्यन्  |
| चर्        | चरन्            | पठ्    | पठन्    | वृष्    | वर्षन्    | हे        | ह्रयन्   |

### (४) शानच् प्रत्यय

(देखो अभ्यास ३५)

सूचना —आत्मनेपदी धातुओं के लट् के स्थान पर शानच् होता है। उभयपदी धातुओं के लट् के स्थान पर शतृ और शानच् दोनों होते हैं। शानच् का आन शेष रहता है। शानच्-प्रत्ययान्त के रूप पुं० में रामवत्, स्त्री० में आ लगाकर रमावत् और नपुं० में गृहवत् चलेंगे। यहाँ पर पुंलिंग के ही रूप दिए गए हैं। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं।

|         | आत्मनेपदी धात् |         | उभयपदी धातुएँ     |        |          |            |
|---------|----------------|---------|-------------------|--------|----------|------------|
| अधि+इ   | अधीयान:        | मन्     | मन्यमान:          | कथ्    | कथयन्    | कथयमान:    |
| आ+रभ्   | आरभमाण:        | मुद्    | मोदमान:           | कृ     | कुर्वन्  | कुर्वाण:   |
| आ+लम्ब् | आलम्बमानः      | ਸ੍ਰ     | <b>म्रियमाण</b> ः | क्री   | क्रीणन्  | क्रीणान:   |
| आस्     | आसीन:          | यत्     | यतमान:            | ग्रह्  | गृह्णन्  | गृह्णान:   |
| ईक्ष्   | ईक्षमाण:       | याच्    | याचमान:           | चि     | चिन्वन्  | चिन्वान:   |
| ईह्     | ईहमान:         | युध्    | युध्यमानः         | चिन्त् | चिन्तयन् | चिन्तयमानः |
| उद् +डी | उड्डयमानः      | रुच्    | रोचमान:           | चुर्   | चोरयन्   | चोरयमाण:   |
| कम्प्   | कम्पमानः       | लभ्     | लभमानः            | ज्ञा   | जानन्    | जानान:     |
| कूर्द्  | कूर्दमान:      | वन्द्   | वन्दमानः          | तन्    | तन्वन्   | तन्वान:    |
| गाह्    | गाहमान:        | वि+राज् | विराजमान:         | दा     | ददत्     | ददान:      |
| ग्रस्   | ग्रसमान:       | वृत्    | वर्तमान:          | धा     | दधत्     | दधान:      |
| चेष्ट्  | चेष्टमानः      | वृध्    | वर्धमान:          | नी     | नयन्     | नयमान:     |
| জন্     | जायमान:        | व्यथ्   | व्यथमान:          | पच्    | पचन्     | पचमान:     |
| त्रै    | त्रायमाणः      | शङ्क्   | शङ्कमान:          | ब्रू   | ब्रुवन्  | ब्रुवाण:   |
| त्वर्   | त्वरमाण:       | शिक्ष्  | शिक्षमाण:         | भुज्   | भुञ्जन्  | भुञ्जान:   |
| दय्     | दयमानः         | शी      | शयान:             | मुच्   | मुञ्चन्  | मुञ्चमान:  |
| द्युत्  | द्योतमानः      | शुच्    | शोचमान:           | यज्    | यजन्     | यजमान:     |
| ध्वंस्  | घ्वंसमान:      | शुभ्    | शोभमानः           | युज्   | युञ्जन्  | युञ्जान:   |
| पलाय्   | पलायमानः       | श्लाघ्  | श्लाधमानः         | रुध्   | रुन्धन्  | रुन्धान:   |
| प्रथ्   | प्रथमान:       | सं+पद्  | संपद्यमान:        | वह्    | वहन्     | वहमान:     |
| बाध्    | बाधमान:        | सह्     | सहमान:            | ৠ      | श्रयन्   | श्रयमाण:   |
| भास्    | भासमान:        | सेव्    | सेवमान:           | सु     | सुन्वन्  | सुन्वान:   |
| भिक्ष्  | भिक्षमाण:      | स्भि    | स्मयमानः          | ह      | हरन्     | हरमाण:     |
| -       |                |         |                   |        |          |            |

#### ( ५ ) तुमुन्, ( ६ ) तव्यत्, ( ७ ) तृच् प्रत्यय

(देखो अध्यास ३६, ३६, ४२)

सूचना— (क) तुमुन् प्रत्यय 'को', 'के लिए' अर्थ में होता है। तुमुन् का तुम् शेष रहता है। तुमुन्-प्रत्ययान्त अव्यय होता है, अत: रूप नहीं चलते। घातु को गुण होता है। विशेष नियमों के लिए देखो अध्यास ३६। (ख) तव्यत् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम्-प्रत्यय वाले रूप में तुम् के स्थान पर तव्य लगा दो। तव्यत् प्रत्यय 'चाहिए' अर्थ में होता है। तव्यत् का तव्य शेष रहता है। पुं. में तव्य-प्रत्ययान्त के रूप रामवत्, स्त्री० में आ लगाकर रमावत्, नपुं० में गृहवत् चलेंगे। विशेष नियमों के लिए देखो अध्यास ३६। (ग) तृच् प्रत्यय कर्ता या 'वाला' अर्थ में होता है। तृच् का तृ शेष रहता है। तृच् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम्, प्रत्यय वाले रूप में तुम् के स्थान पर तृ लगा दो। तृच्-प्रत्ययान्त के रूप पुं० में कर्तृ के तुल्य, स्त्री० में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० में कर्तृ के तुल्य चलेंगे। तृच् प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए देखो अध्यास ४२। उदाहरणार्थ—तुम्, तव्य, तृ लगाकर इन घातुओं के ये रूप होंगे। कृ—कर्तुम्, कर्तव्य, कर्तृ। ह—हर्तुम्, हर्तव्य, हर्तृ। लिख्—लेखितुम्, लेखितव्य, लेखित्। तव्य और तृच् में तुम् के तुल्य ही सन्धि के कार्य होंगे।

#### धातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी है।

| अद्      | अतुम्      | ईक्ष्   | ईक्षितुम्   | क्री   | क्रेतुम्   | ग्रस्  | ग्रसितुम्   |
|----------|------------|---------|-------------|--------|------------|--------|-------------|
| अधि+इ    | अध्येतुम्  | कथ्     | कथयितुम्    | क्रीड् | क्रीडितुम् | ग्रह्  | ग्रहीतुम्   |
| अर्च्    | अर्चितुम्  | कम्     | कमितुम्     | क्रुध् | क्रोद्धम्  | म्रा   | घ्रातुम्    |
| अस् (२ प | ०) भवितुम् | कम्प्   | कम्पितुम्   | क्षम्  | क्षमितुम्  | चर्    | चरितुम्     |
| आप्      | आसुम्      | कुप्    | कोपितुम्    | क्षिप् | क्षेतुम्   | चल्    | चलितुम्     |
| आ+रभ्    | आरब्धुम्   | कूर्द्  | कूर्दितुम्  | खन्    | खनितुम्    | चि     | चेतुम्      |
| आ+रुह्   | आरोढुम्    | कृ      | कर्तुम्     | खाद्   | खादितुम्   | चिन्त् | चिन्तयितुम् |
| आ+लप्    | आलपितुम्   | कृप्    | कल्पितुम्   | गण्    | गणयितुम्   | चुर्   | चोरयितुम्   |
| आस्      | आसितुम्    | कृष्    | कर्षुम्     | गम्    | गन्तुम्    | चेष्ट् | चेष्टितुम्  |
| आ+ह्रे   | आह्वातुम्  | क्      | करितुम्     | गर्ज्  | गर्जितुम्  | छिद्   | छेतुम्      |
| इ        | एतुम्      | क्रन्द् | क्रन्दितुम् | ग्     | गरितुम्    | जन्    | जनितुम्     |
| इष्      | एषितुम्    | क्रम्   | क्रमितुम्   | गै     | गातुम्     | जप्    | जपितुम्     |

| জি     | जेतुम्           | पद्       | पत्तुम्     | याच्    | याचितुम्       | शप्      | शप्तुम्     |
|--------|------------------|-----------|-------------|---------|----------------|----------|-------------|
| जीव्   | जीवितुम्         | पलाय्     | पलायितुम्   | युज्    | योक्तुम्       | शम्      | शमितुम्     |
| ज्ञा   | ज्ञातुम्         | पा (१,    | २) पातुम्   | युघ्    | योद्धम्        | शिक्ष्   | शिक्षितुम्  |
| ञ्चल्  | ज्वलितुम्        | पाल्      | पालयितुम्   | रक्ष्   | रक्षितुम्      | शी       | शयितुम्     |
| डी     | <b>ं</b> डियतुम् | पुष्      | पोषितुम्    | रच्     | रचियतुम्       | शुच्     | शोचितुम्    |
| तप्    | तप्तुम्          | पूज्      | पूजियतुम्   | रम्     | रन्तुम्        | शुभ्     | शोभितुम्    |
| तृप्   | तर्पितुम्        | प्रच्छ्   | प्रष्टुम्   | राज्    | राजितुम्       | প্সি     | श्रयितुम्   |
| বৃ     | त्तरितुम्        | प्रेर्    | प्रेरियतुम् | रुच्    | रोचितुम्       | 3        | श्रोतुम्    |
| त्यज्  | त्यक्तुम्        | बन्ध्     | बन्धुम्     | रुद्    | रोदितुम्       | श्लिष्   | श्लेष्टुम्  |
| त्रे   | न्नातुम्         | बाध्      | बाधितुम्    | रुघ्    | रोद्धुम्       | सह्      | सोढुम्      |
| दंश्   | दंष्टुम्         | बुध्      | बोद्धुम्    | लभ्     | लब्धुम्        | सिच्     | सेक्तुम्    |
| दइ     | दग्धुम्          | ब्रू      | वक्तुम्     | . लम्ब् | लम्बितुम्      | सिध्     | सेद्धुम्    |
| दा     | दातुम्           | भक्ष्     | भक्षयितुम्  | लष्     | लिषतुम्        | सिव्     | सेवितुम्    |
| दिश्   | देष्टुम्         | भज्       | भक्तुम्     | লিख্    | लेखितुम्       | सु       | सोतुम्      |
| दीक्ष् | दीक्षितुम्       | भाष्      | भाषितुम्    | लिह्    | लेढुम्         | <b>ਚ</b> | सर्तुम्     |
| दुह्   | दोग्धुम्         | भिद्      | भेत्तुम्    | लुभ्    | लोभितुम्       | सृज्     | स्रष्टुम्   |
| द्युत् | द्योतितुम्       | भी        | भेतुम्      | वच्     | वक्तुम्        | सृप्     | सर्प्तुम्   |
| हुह्   | द्रोग्धुम्       | भुज्      | भोक्तुम्    | वद्     | वदितुम्        | सेव्     | सेवितुम्    |
| धा     | घातुम्           | <b>মূ</b> | भवितुम्     | वन्द्   | वन्दितुम्      | स्तु     | स्तोतुम्    |
| घाव्   | धावितुम्         | <b>পূ</b> | भर्तुम्     | वप्     | वसुम्          | स्था     | स्थातुम्    |
| घृ     | धर्तुम्          | भ्रम्     | भ्रमितुम्   | वस्     | वस्तुम्        | स्ना     | स्नातुम्    |
| ध्यै   | ध्यातुम्         | मन्       | मन्तुम्     | वह्     | वोढुम्         | स्पर्ध्  | स्पर्धितुम् |
| ध्वंस् | ध्वंसितुम्       | मा        | मातुम्      | विद् (१ | ४,६,७)वेत्तुम् | स्पृश्   | स्प्रष्टुम् |
| नम्    | नन्तुम्          | मिल्      | मेलितुम्    | विश्    | वेष्टुम्       | स्यृ     | स्मर्तुम्   |
| नश् .  | नंष्टुम्         | मुच्      | मोक्तुम्    | वृ (१०  | ) वारयितुम्    | हन्      | हन्तुम्     |
| निन्द् | निन्दितुम्       | मुद्      | मोदितुम्    | वृत्    | वर्तितुम्      | हस्      | हसितुम्     |
| नी     | नेतुम्           | मृ        | मर्तुम्     | वृध्    | वर्धितुम्      | हा       | हातुम्      |
| नृत्   |                  | यज्       | यष्टुम्     | वृष्    | वर्षितुम्      | हिंस्    | हिंसितुम्   |
| पच्    | • पक्तुम्        | यत्       | यतितुम्     | वे      | वातुम्         | ह        | होतुम्      |
| पठ्    | पठितुम्          | यम्       | यन्तुम्     | शक्     | शकुम्          | Ę        | हर्तुम्     |
| पत्    |                  | या        | यातुम्      | शंक्    | शंकितुम्       | हष्      | हर्षितुम्   |
|        | - 1              |           |             |         |                |          |             |

# (८) क्त्वा, (६) ल्यप् प्रत्यय

(देखो अभ्यास ३७, ३८)

सूचना—'कर'या 'करके' अर्थ में क्त्वा और ल्यप् प्रत्यय होते हैं। क्त्वा का त्वा और ल्यप् का य शेष रहता है। घातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो क्त्वा होगा। यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप् होगा। दोनों प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ३७ और ३८। जिन उपसर्गों के साथ ल्यप् वाला रूप अधिक प्रचलित है, वही यहाँ दिए गए हैं। धातुएँ अकारादिक्रम से दी गयी हैं।

| अद्          | जग्ध्वा     | प्रजग्ध्य  | क्षम्          | क्षमित्वा   | संक्षम्य   |
|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|
| अधि इ        | —.          | अधीत्य     | क्षिप्         | क्षिप्त्वा  | प्रक्षिप्य |
| अर्च्        | अर्चित्वा   | समर्च्य    | <b>ક્ષુ</b> ષ્ | क्षुभित्वा  | प्रक्षुभ्य |
| अस् (२ प०)   | भूत्वा      | सम्भूय     | खन्            | ∫ खनित्वा   | उत्खाय     |
| अस् (४ प०)   | असित्वा     | प्रास्य    |                | े खात्वा    |            |
| आ+दृ         |             | आदृत्य     | गण्            | गणियत्वा    | विगणय      |
| आप्          | आस्वा       | प्राप्य    | गम्            | गत्वा       | आगम्य      |
| आस्          | आसित्वा     | उपास्य     |                |             | आगत्य      |
| इ            | इत्वा       | प्रेत्य    | η              | गीर्त्वा    | उद्गीर्य   |
| इष्          | इष्ट्वा     | समिष्य     | गै.            | गीत्वा      | प्रगाय     |
| ईक्ष्        | ईक्षित्वा   | समीक्ष्य   | ग्रस्          | ग्रसित्वा   | संग्रस्य   |
| उत् +डी      |             | उड्डीय     | ग्रह्          | गृहीत्वा    | संगृह्य    |
| कम्          | कमित्वा     | संकाम्य    | भ्रा           | ग्रात्वा    | आघ्राय     |
| कूर्द्       | कूर्दित्वा  | प्रकूर्द्य | चर्            | चरित्वा     | आचर्य      |
| कृ           | कृत्वा      | उपकृत्य    | चल्            | चलित्वा     | प्रचल्य    |
| कृष्         | कृष्ट्वा    | आकृष्य     | चि             | चित्वा      | संचित्य    |
| क्           | कीर्त्वा    | विकीर्य    | चिन्त्         | चिन्तयित्वा | संचित्र्य  |
| क्रन्द्      | क्रन्दित्वा | आक्रन्द्य  | चुर            | चोरयित्वा   | संचोर्य    |
| क्रम्        | क्रमित्वा ) | संक्रम्य   | - छिद्         | छित्त्वा    | उच्छिद्य   |
|              | क्रान्त्वा  |            | জন্            | जनित्वा     | संजाय      |
| क्री         | क्रीत्वा    | विक्रीय    | जप्            | जपित्वा     | संजप्य     |
| क्रीड्       | क्रीडित्वा  | प्रकीड्य   | <u></u> जि     | जित्वा      | विजित्य    |
| कु <b>ध्</b> | कुद्ध्वा    | संक्रध्य   | जीव्           | जीवित्वा    | संजीव्य    |
| -            | _ ,         |            |                |             |            |

| <b>হা</b> | ज्ञात्वा   | विज्ञाय   | पलाय्        |              | पलाय्य    |
|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| ज्वल्     | ज्वलित्वा  | प्रज्वल्य | पा (१प.)     | पीत्वा       | निपाय     |
| तन्       | तनित्वा    | वितत्य    | पाल्         | पालियत्वा    | संपाल्य   |
| तप्       | तप्त्वा    | संतप्य    | पुष्         | पुष्ट्वा     | संपुष्य   |
| तुष्      | तुष्ट्वा   | संतुष्य   | पूज्         | पूर्जियत्वा  | संपूज्य   |
| त्        | तीर्त्वा   | उत्तीर्य  | ų            | पूर्त्वा     | आपूर्य    |
| त्यज्     | त्यक्त्वा  | परित्यज्य | प्रच्छ्      | पृष्ट्वा     | संपृच्छ्य |
| दंश्      | दष्ट्वा    | संदश्य    | बन्ध्        | बद्ध्वा      | आबध्य     |
| दह्       | दग्ध्वा    | संदह्य    | बुध्         | बुद्घ्वा     | प्रबुध्य  |
| दा        | दत्त्वा    | आदाय      | <b>ब</b> ू   | उक्त्वा      | प्रोच्य   |
| दिव्      | देवित्वा   | संदीव्य   | <b>भक्ष्</b> | भक्षयित्वा   | संभक्ष्य  |
| दिश्      | दिष्ट्वा   | उपदिश्य   | भज्          | भक्त्वा      | विभज्य    |
| दीप्      | दीपित्वा   | संदीप्य   | भञ्ज्        | भङ्क्त्वा    | विभज्य    |
| दुह्      | दुग्ध्वा   | संदुह्य   | भाष्         | भाषित्वा     | संभाष्य   |
| दृश्      | दृष्ट्वा   | संदृश्य   | भिद्         | भित्वा       | प्रभिद्य  |
| द्युत्    | द्योतित्वा | विद्युत्य | भी           | भीत्वा       | संभीय     |
| घा        | हित्वा     | विधाय     | भुज्         | भुक्त्वा     | उपभुज्य   |
| घाव्      | घावित्वा   | प्रधाव्य  | भू           | भूत्वा       | संभूय     |
| घृ        | घृत्वा     | आधृत्य    | भृ           | भृत्वा       | संभृत्य   |
| ध्या      | ध्मात्वा   | आष्माय    | भ्रंश्       | भ्रष्ट्वा    | प्रभ्रश्य |
| ध्ये      | ध्यात्वा   | संध्याय   | भ्रम्        | भ्रमित्वा 🏻  | संभ्रम्य  |
| नम्       | नत्था      | प्रणम्य   |              | भ्रान्त्वा ∫ |           |
| नश्       | नष्ट्वा    | विनश्य    | मथ्          | मधित्वा      | विमध्य    |
| नि+वृ     |            | निवृत्य   | मन्          | मत्वा        | अनुमत्य   |
| नी        | नीत्वा     | आनीय      | मा           | मित्वा       | प्रमाय    |
| <br>नुद्  | नुस्वा     | प्रणुद्य  | मिल्         | मिलित्वा     | संमिल्य   |
| नृत्      | नर्तित्वा  | प्रनृत्यं | मुच्         | मुक्त्वा     | विमुच्य   |
|           | पक्त्वा    | संपच्य    | मुह्         | मुग्ध्वा     | संमुह्य   |
| पच्       | पठित्वा    | संपठ्य    | यज्          | इष्ट्वा      | समिज्य    |
| पठ्       | पतित्वा.   | निपत्य    | यम्          | यत्वा        | संयम्य    |
| पत्       | पत्त्वा    | संपद्य    | या           | यात्वा       | प्रयाय    |
| पद्       | ग्रेपा     |           |              |              |           |

|             | याचित्वा                    | अनुयाच्य                       | शम्            | शान्त्वा   | निशम्य -   |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| याच्        | युक्त्वा                    | प्रयुज्य                       | शास्           | शिष्ट्वा   | अनुशिष्य   |
| युज्        | युद्ध्वा                    | प्रयुध्य                       | शी             | शयित्वा    | संशय्य     |
| युध्        | युक्ता<br>रक्षित्वा         | संरक्ष्य                       | शुष्           | शुष्ट्वा   | परिशुष्य   |
| रक्ष        | रावाया<br>रच <b>यि</b> त्वा | विरचय्य                        | প্রি           | श्रित्वा   | आश्रित्य   |
| रच्         | रवानस्य                     | आरभ्य                          | <b>A</b>       | श्रुत्वा   | संश्रुत्य  |
| रभ्         | रत्वा                       | विरम्य                         | शिलष्<br>शिलष् | शिलष्ट्वा  | आश्लिष्य   |
| रम्         | रत्या<br>रुदित्वा           | विरुद्य                        | श्वस्          | श्वसित्वा  | विश्वस्य   |
| रुद्        |                             | विरुध्य                        | सद्            | सत्त्वा    | निषद्य     |
| रुष्        | रुद्ध्वा<br>स्टबा           | आरुह्य                         | सह्            | सहित्वा    | संसह्य     |
| रुह्        | रूढ्वा<br>लपित्वा           | विलप्य                         | साध्           | साद्घ्वा   | प्रसाध्य   |
| लप्         | लब्ध्वा                     | उपलभ्यं                        | सिच्           | सिक्त्वा   | अभिषिच्य   |
| लभ्         | लब्बा<br>लम्बित्वा          | आलम्ब्य                        | सिध्           | सिद्घ्वा   | निषिध्य    |
| लम्ब्       | लिक्त                       | अभिलब्य                        | सिव्           | सेवित्वा   | संसीव्य    |
| लष्         | लिखित्वा                    | आलिख्य                         | सृज्           | सृष्ट्वा   | विसृज्य    |
| লিख্        | लीद्वा                      | आलिह्य                         | सेव्           | सेवित्वा   | निषेव्य    |
| लिह्        | लीत्वा                      | निलीय                          | सो             | सित्वा     | अवसाय      |
| ली<br>—     | लुब्ध्वा                    | प्रलुभ्य                       | स्तु           | स्तुत्वा   | प्रस्तुत्य |
| लुभ्        | राष्ट्र<br>उदित्वा          | अनूद्य                         | स्था           | . स्थित्वा | प्रस्थाय   |
| वद्         | वन्दित्वा                   | अभिवन्द्य                      | स्रा           | स्रात्वा   | प्रस्नाय   |
| वन्द्       |                             | समुप्य                         | स्निह्         | स्निग्ध्वा | उपस्निह्य  |
| वप्         | उस् <b>वा</b><br>उषित्वा    | उपोध्य                         | स्पृश्         | स्पृष्ट्वा | संस्पृश्य  |
| वस्         |                             | प्रोह्य                        | स्यृ           | स्मृत्वा   | विस्मृत्य  |
| वह          | ऊढ्वा<br>) विदित्वा         | संविद्य                        | स्वप्          | सुस्वा     | संबुप्य    |
| विद् (२ प०) | वेदियत्वा                   | निवेद्य                        | हन्            | हत्वा      | निहत्य     |
| विद् (१०)   | विष्ट्वा                    | प्रविश्य                       | हस्            | हसित्वा    | विहस्य     |
| विश्        | वर्तित्वा                   | निवृत्य                        | हा             | हित्वा     | विहाय      |
| वृत्        | वर्धित्वा                   | संवृध्य                        | ह              | हुत्वा     | आहुत्य     |
| वृध्        | वर्षित्वा                   | प्रवृष्य                       | ₹<br>  ₹       | हत्वा      | प्रहृत्य   |
| वृष्        |                             | त्रपु <sup>न्त</sup><br>आविध्य | हप्            | हृषित्वा   | प्रहब्य    |
| व्यध्       | विद्ध्वा                    | अभिशप्य                        |                | हूत्वा     | आहूय       |
| शप्         | शप्त्वा                     | जानराज                         | 1 %            |            |            |

# (१०) ल्युट्, (११) अनीयर् प्रत्यय

(देखो अभ्यास ३६, ४३)

सूचना - (क) ल्युट् प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लगता है। ल्युट् का 'अन' शेष रहता है। धातु को गुण होता है। ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकिलंग होता है। अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४३। (ख) 'चाहिए' अर्थ में अनीयर् प्रत्यय होता है। अनीयर् का 'अनीय' शेष रहता है। अनीयर् प्रत्ययवाला रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि ल्युट् के अन के स्थान पर अनीय लगा दो। अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ३६। जैसे--कृ का करण, करणीय। दा-दान, दानीय। पठ्-पठन, पठनीय। धातुएँ अकारादि क्रम से दी गई हैं-

| अद्     | अदनम्     | कूर्द्  | कूर्दनम्  | ग्रस्  | ग्रसनम्  | त्रै   | त्राणम्  |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| अधि+इ   | अध्ययनम्  | कृ      | करणम्     | ग्रह्  | ग्रहणम्  | दंश्   | दंशनम्   |
| अन्विष् | अन्वेषणम् | कृप्    | कल्पनम्   | घ्रा   | घ्राणम्  | दण्ड्  | दण्डनम्  |
| अर्च्   | अर्चनम्   | कृष्    | कर्षणम्   | चर्    | चरणम्    | दम्    | दमनम्    |
| अर्ज्   | अर्जनम्   | क्      | करणम्     | चल्    | चलनम्    | दह्    | दहनम्    |
| अस् (२) | भवनम्     | क्रन्द् | क्रन्दनम् | चि     | चयनम्    | दा     | दानम्    |
| अस् (४) | असनम्     | क्रम्   | क्रमणम्   | चिन्त् | चिन्तनम् | दिव्   | देवनम्   |
| ग+क्रम् | आक्रमणम्  | क्री    | क्रयणम्   | चुर्   | चोरणम्   | दिश्   | देशनम्   |
| आ+चर्   | आचरणम्    | क्रीड्  | क्रीडनम्  | चेष्ट् | चेष्टनम् | दीप्   | दीपनम्   |
| आर+रभ्  | आरभणम्    | क्रुध्  | क्रोधनम्  | छिद्   | छेदनम्   | दुह्   | दोहनम्   |
| आ+रुह्  | आरोहणम्   | विलश्   | क्लेशनम्  | जन्    | जननम्    | दृश्   | दर्शनम्  |
| आ+लप्   | आलपनम्    | क्षम्   | क्षमणम्   | जप्    | जपनम्    | द्युत् | द्योतनम् |
| आस्     | आसनम्     | क्षिप्  | क्षेपणम्  | জি     | जयनम्    | दुह्   | द्रोहणम् |
| आ+ह्वे  | आह्वानम्  | खन्     | खननम्     | जीव्   | जीवनम्   | धा     | धानम्    |
| इ       | अयनम्     | खाद्    | खादनम्    | ज्ञा   | ज्ञानम्  | धाव्   | धावनम्   |
| इष्     | एषणम्     | गण्     | गणनम्     | ज्वल्  | ज्वलनम्  | घृ     | धरणम्    |
| ईक्ष्   | ईक्षणम्   | गम्     | गमनम्     | डी     | डयनम्    | ध्यै   | ध्यानम्  |
| उद्+डी  | उड्डयनम्  | गर्ज्   | गर्जनम्   | तप्    | तपनम्    | ध्वंस् | ध्वंसनम् |
| कथ्     | कथनम्     | गाह्    | गाहनम्    | तुष्   | तोषणम्   | नन्द्  | नन्दनम्  |
| कम्     | कमनम्     | ग्      | गरणम्     | तृप्   | तर्पणम्  | नम्    | नमनम्    |
| कम्प्   | कम्पनम्   | गै (गा) | गानम्     | त् '   | तरणम्    | नश्    | नशनम्    |
| कुप्    | कोपनम्    | ग्रन्थ् | ग्रन्थनम् | त्यज्  | त्यजनम्  | नि+गृ  | निगरणम्  |

| निन्द्    | निन्दनम्  | भुज्   | भोजनम्   | लभ्      | लभनम्     | शम्      | शमनम्     |
|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| नि+यम्    | नियमनम्   | भू     | भवनम्    | लम्ब्    | लम्बनम्   | शास्     | शासनम्    |
| नि+वस्    | निवसनम्   | भृ     | भरणम्    | लष्      | लषणम्     | शिक्ष्   | शिक्षणम्  |
| नि+विद्   | निवेदनम्  | भ्रंश् | भ्रंशनम् | लस्      | लसनम्     | शी       | शयनम्     |
| नि+सिध्   | निषेघनम्  | भ्रम्  | भ्रमणम्  | लिख्     | लेखनम्    | शुभ्     | शोभनम्    |
| नी        | नयनम्     | मद्    | मदनम्    | लिह्     | लेहनम्    | शुष्     | शोषणम्    |
| नृत्      | नर्तनम्   | मन्    | मननम्    | ली       | लयनम्     | ঙ্গি     | श्रयणम्   |
| पच्       | पचनम्     | मन्थ्  | मन्थनम्  | लुद्     | लोटनम्    | Ŋ        | श्रवणम्   |
| पड्       | पठनम्     | मा     | मानम्    | लुप्     | लोपनम्    | सं+मिल्  | संमेलनम्  |
| पत्       | पतनम्     | मिल्   | मेलनम्   | लुध्     | लोभनम्    | सद्      | सदनम्     |
| पलाय्     | पलायनम्   | मुच्   | मोचनम्   | लोक्     | लोकनम्    | सह्      | सहनम्     |
| पा (१ प०) | पानम्     | मुद्   | मोदनम्   | लोच्     | लोचनम्    | साध्     | साधनम्    |
| पाल्      | पालनम्    | मुष्   | मोषणम्   | वच्      | वचनम्     | सिच्     | सेचनम्    |
| पुष्      | पोषणम्    | मुह्   | मोहनम्   | वञ्च     | वञ्चनम्   | सिव्     | सेवनम्    |
| पूज्      | पूजनम्    | मृ     | मरणम्    | वद् .    | वदनम्     | सु       | सवनम्     |
| प्र+काश्  | प्रकाशनम् | यज्    | यजनम्    | वन्द्    | वन्दनम्   | सृ       | सरणम्     |
| प्रच्छ्   | प्रच्छनम् | यत्    | यंतनम्/  | वप्      | वपनम्     | सृज्     | सर्जनम्   |
| प्र+आप्   | प्रापणम्  | यम्    | यमनम्    | वर्ण्    | वर्णनम्   | सृप्     | सर्पणम्   |
| प्र+विश्  | प्रवेशनम् | या     | यानम्    | वह्      | वहनम्     | सेव्     | सेवनम्    |
| प्र+हस्   | प्रहसनम्  | याच्   | याचनम्   | वि+कस्   | विकसनम्   | स्तु     | स्तवनम्   |
| प्रेर्    | प्रेरणम्  | युज्   | योजनम्   | विद्     | वेदनम्    | स्था     | स्थानम्   |
| प्रेष्    | प्रेषणम्  | युध्   | योधनम्   | वि+धा    | विधानम्   | स्रा     | स्नानम्   |
| बन्ध्     | बन्धनम्   | रक्ष्  | रक्षणम्  | वि÷नश्   | विनशनम्   | स्त्रिह् | स्रेहनम्  |
| बाध्      | बाधनम्    | रच्    | रचनम्    | वि+लप्   | विलपनम्   | स्पृश्   | स्पर्शनम् |
| बुध्      | बोधनम्    | रञ्    | रञ्जनम्  | वि+श्वस् | विश्वसनम् | स्मृ     | स्मरणम्   |
| ब्रू      | वचनम्     | रम्    | रमणम्    | वृ       | वरणम्     | स्रंस्   | स्रंसनम्  |
| मक्ष्     | भक्षणम्   | राज्   | राजनम्   | वृत्     | वर्तनम्   | स्वप्    | स्वपनम्   |
| भज्       | भजनम्     | रुच्   | रोचनम्   | वृध्     | वर्धनम्   | 1        | हननम्     |
| भञ्ज्     | भञ्जनम्   | रुद्   | रोदनम्   | वृष्     | वर्षणम्   | ड        | हवनम्     |
| भाष्      | भाषणम्    | रुघ्   | रोधनम्   | वेप्     | विपनम्    | ह        | हरणम्     |
| भिद्      | भेदनम्    | लप्    | लपनम्    | शप्      | शपनम्     | हष्      | हर्षणम्   |
|           |           |        |          |          |           |          |           |

### (१२) घञ् प्रत्यय

(देखो अभ्यास ४१)

सूचना— भाव अर्थ में घज् प्रत्यय होता है। घज् का 'अ' शेष रहता है। घजन्त शब्द पुंलिंग होता है। घज् प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए देखो अभ्यास ४१। घज् प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गों के साथ बहुत प्रचलित हैं। स्वयं उपसर्ग लगाकर अन्य रूप बनावें। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं।

| अधि+इ         | अध्याय:  | चर्      | चार:     | प्र+भू      | प्रभाव:   | वि+लप्   | विलाप:   |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|----------|
| अभि+लष्       | अभिलाष:  | चल्      | चाल:     | प्र+विश्    | प्रवेश:   | वि+वह्   | विवाह:   |
| अव+त्         | अवतार:   | चि       | काय:     | प्र+सद्     | प्रसाद:   | वि+श्रम् | विश्राम: |
| अव+लिह्       | अवलेह:   | चुर्     | चोर:     | प्र+सृ      | प्रसार:   | वि+श्वस् | विश्वास: |
| अस् (२ प      | .) भाव:  | छिद्     | छेद:     | प्र+स्तु    | प्रस्ताव: | वि+सृज्  | विसर्ग:  |
| आ+क्षिप्      | आक्षेय:  | जप्      | जाप:     | प्र+ह       | प्रहार:   | वृष्     | वर्ष:    |
| आ+गम्         | आगम:     | तप्      | ताप:     | बुध्        | बोध:      | शप्      | शाप:     |
| आ+चर्         | आचार:    | यज्      | याग:     | भज्         | भाग:      | शम्      | शम:      |
| आ+दृश्        | आदर्श:   | दह्      | दाह:     | भिद्        | भेद:      | शुच्     | शोक:     |
| आ+घृ          | आधार:    | दा       | दाय:     | भुज्        | भोग:      | शुष्     | शोष:     |
| आ+मुद्        | आमोद:    | दिव्     | देव:     | <b>ीमल्</b> | मेल:      | श्रि     | श्राय:   |
| आ+रुह्        | आरोह:    | दुह्     | दोह:     | मुह्        | मोह:      | <b>A</b> | श्राव:   |
| आ+वृत्        | आवर्त:   | दुह्     | द्रोह:   | मृज्        | मार्ग:    | श्लिष्   | श्लेष:   |
| आ+हन्         | आघात:    | धा       | धाय:     | यज्         | याग:      | सं+कृ    | संस्कार: |
| उत्+पद्       | -उत्पाद: | नश्      | नाश:     | युज्        | योग:      | सं+तन्   | सन्तान:  |
| उत्+सह्       | उत्साह:  | नि+इ     | न्याय:   | युध्        | योघ:      | सं+तुष्  | सन्तोष:  |
| उप+दिश्       | उपदेश:   | नि+वस्   | निवास:   | रञ्         | राग:      | सं+मन्   | संमान:   |
| कम्           | काम:     | नि+सिध्  | निषेध:   | रम्         | राम:      | 'सं+यम्  | संयम:    |
| कुप्          | कोप:     | पच्      | पाक:     | रुध्        | रोघ:      | सिच्     | सेक:     |
| कृ            | कार:     | पठ्      | , पाठ:   | लभ्         | लाभ:      | सृज्     | सर्गः    |
| कृष्          | कर्ष:    | पत्      | पात:     | লিख্        | लेख:      | स्त्रिह् | स्रेह:   |
| क्षिप्        | क्षेप:   | पुष्     | पोष:     | लुभ्        | लोभ:      | स्पृश्   | स्पर्श:  |
| क्षुभ्        | क्षोभ:   | प्र+काश् | प्रकाश:  | वद्         | वाद:      | स्वप्    | स्वाप:   |
| गम्           | गम:      | प्र+कृ   | प्रकार:  | वि+कस्      | विकास:    | हस्      | हास:     |
| ग्रस्         | ग्रास:   | प्र+कृष् | प्रकर्ष: | वि+कृप्     | विकल्प:   | ह        | हार:     |
| ग्रह <b>्</b> | ग्राह:   | प्र+नम्  | प्रणामः  | विद्        | वेद:      | हब्      | हर्ष:    |
|               |          |          |          |             |           |          |          |

(१३) ण्वुल् प्रत्यय

(देखो अध्यास ४३)

सूचना— कर्ता या 'वाला' अर्थ में ण्वुल् प्रत्यय होता है। ण्वुल् के स्थान पर 'अक' शेष रहता है। धातु को गुण या वृद्धि होगी। विशेष्य के अनुसार तीनों लिंग होते हैं। विशेष नियम के लिए देखो अभ्यास ४३। धातुएँ अकारादि-क्रम में दी गई हैं।

| * , *   |          | ٠.         |            |          |            |            |         |
|---------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|
| अध्यापि | अध्यापक: | द्विष्     | द्वेषकः    | प्र+विश् | प्रवेशक:   | रुध्       | रोधक:   |
| अन्विष् | अन्वेषक: | धा         | धायक:      | प्र+सृ   | प्रसारक:   | लिख् 🕆     | लेखक:   |
| उत्+पद् | उत्पादक: | धाव्       | धावक:      | प्र+स्तु | प्रस्तावक: | वच्        | वाचक:   |
| उद्+धृ  | उद्धारक: | घृ         | धारक:      | प्रेर्   | प्रेरक:    | वह्        | वाहक:   |
| उद्+मद् | उन्मादक: | ध्यै       | ध्यायक:    | बन्ध्    | बन्धक:     | वि+कस्     | विकासक: |
| उप+दिश् | उपदेशक:  | ध्वंस् .   | ध्वंसक:    | बाध्     | बाधक:      | वि+आप्     | व्यापक: |
| उप+आस्  | उपासक:   | नश्        | नाशक:      | बुध्     | बोधक:      | वि+धा      | विधायक: |
| कृ      | कारक:    | निन्द्     | निन्दक:    | ब्रू     | वाचक:      | वि+भज्     | विभाजक: |
| कृष्    | कर्षक:   | नि+विद्    | निवेदक:    | भक्ष्    | भंशक:      | वि+स्कम्भ् |         |
| क्रीड्  | क्रीडक:  | नि+वृ      | निवारक:    | भज्      | भाजक:      | वृध्       | वर्धक:  |
| खाद्    | खादक:    | नि+सिध्    | निषेधक:    | भाष्     | भाषक:      | वृष्       | वर्षक:  |
| गण्     | गणक:     | नी         | नायक:      | भिद्     | भेदक:      | शास्       | शासक:   |
| गम्     | गमक:     | नृत्       | नर्तक:     | भुज्     | भोजक:      | शिक्ष्     | शिक्षक: |
| गै      | गायक:    | पच्        | पाचक:      | भू       | भावक:      | शुष्       | शोषक:   |
| ग्रेह्  | ग्राहक:  | पठ्        | पाठक:      | मुच्     | मोचक:      | 33         | श्रावक: |
| चि      | चायक:    | पत्        | पातक:      | मुद्     | मोदक:      | सं+चल्     | संचालक: |
| चिन्त्  | चिन्तक:  | परि+ईक्ष्  | परीक्षक:   | मुह्     | मोहक:      | सं+तप्     | संतापक: |
| छिद्    | छेदक:    | पा (१प.)   | ) पायकः    | मृ       | मारक:      | सं+युज्    | संयोजक: |
| जन्     | जनक:     | पाल्       | पालक:      | यज्      | याजक:      | सं+द्द     | संहारक: |
| বৃ      | तारक:    | पुष्       | पोषक:      | यम्      | यामकः      | साध्       | साधक:   |
| दह्     | दाहकः    | पूज्       | ं पूजक:    | याच्     | याचकः      | सिच्       | सेचक:   |
| दीप्    | दीपकः    | प्र+काश्   | प्रकाशक:   | युज्     | योजक       | : सेव्     | सेवक:   |
| दुह्    | दोहक     | प्र+क्षिप् | प्रक्षेपकः | युध्     | योधक       | : स्था     | स्थापक: |
| दृश्    | दर्शक    | प्र+चर्    | प्रचारकः   | रक्ष्    | रक्षक      | : स्मृ     | स्मारक: |
| द्युत्  | द्योतक   | प्रच्छ्    | प्रच्छकः   | रञ्      | रञ्जक      | : हन्      | घातक:   |
| हुह्    | द्रोहक   | . प्र+दा   | प्रदायकः   | : रच्    | रोचक       | : हिष्     | हर्षक:  |
|         |          |            |            |          |            |            |         |

# (१४) किन्, (१५) यत् प्रत्यय (देखो अभ्यास ४५, ४०)

सूचना—(क) भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए थातु से किन् प्रत्यय होता है। किन् का 'ति' शेष रहता है। 'ति'-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिंग होते है। विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५। (ख) 'चाहिए' अर्थ में अजन्त धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। यत् का 'य' शेष रहता है। तीनों लिंगों के रूप चलते हैं। विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४०।धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं।

|          |           | क्तिन् प्रत्यय |           | यत् प्रत्यय |             |             |          |
|----------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| अधि+इ    | अघीति:    | तृप्           | तृति:     | यम्         | यति:        | अधि+इ       | अध्येयम् |
| अस् (२प. | ) भूति:   | दीप्           | दीप्ति:   | युज्        | युक्ति:     | आ+ख्या      | आख्येयम् |
| आप्      | आप्ति:    | दृश्           | दृष्टि:   | रम्         | रति:        | उप+मा       | उपमेयम्  |
| आ+संज्   | आसक्ति:   | घृ             | धृति:     | रुह्        | रूढि:       | क्री        | क्रेयम्  |
| आ+सद्    | आसत्ति:   | नम्            | नति:      | वि+आप्      | व्याप्ति:   | क्षि        | क्षेयम्  |
| आ+हु     | आहुति:    | नी             | नीति:     | वि+नश्      | विनष्टि:    | गै (गा)     | गेयम्    |
| इष्      | इष्टि:    | पच्            | पक्तिः    | वि+श्रम्    | विश्रान्तिः | घ्रा        | घ्रेयम्  |
| उप+लभ्   | उपलब्धिः  | पा (१प०)       | पीति:     | वृत्        | वृत्ति:     | चि          | चेयम्    |
| ऋष्      | ऋद्धिः    | पुष्           | पुष्टि:   | वृध्        | वृद्धिः     | <b>जि</b>   | जेयम्    |
| कम्      | कान्तिः   | पृ             | पूर्ति:   | वृष्        | वृष्टि:     | ज्ञा        | ज्ञेयम्  |
| कृ       | कृति:     | प्र+आप्        | प्राप्ति: | शक्         | शक्ति:      | दा          | देयम्    |
| कृष्     | कृष्टि:   | प्री           | प्रीति:   | शम्         | शान्ति:     | धा          | धेयम्    |
| क्       | कीर्ति:   | बुध्           | बुद्धि:   | शुध्        | शुद्धिः     | ध्यै (घ्या) | ध्येयम्  |
| कृत्     | कीर्ति:   | त्रू           | उक्तिः    | Ŋ           | श्रुति:     | नी          | नेयम्    |
| क्रम्    | क्रान्तिः | भज्            | भक्तिः    | सं+पद्      | संपत्ति:    | पा (१प०)    | पेयम्    |
| क्षम्    | क्षान्ति: | भी             | भीति:     | सं+सृ       | संसृति:     | भू          | भव्यम्   |
| गम्      | गति:      | भुज्           | भुक्ति:   | सं+ह        | संहति:      | मां         | मेयम्    |
| गै (गा)  | गीति:     | भू             | भूति:     | सिध्        | सिद्धिः     | वि+धा       | विधेयम्  |
| चि       | चिति:     | भ्रम्          | भ्रान्तिः | सृज्        | सृष्टि:     | <b>A</b>    | श्रव्यम् |
| छिद्     | छित्ति:   | मन्            | मति:      | स्तु        | स्तुति:     | सु          | सव्यम्   |
| जन्      | जातिः     | मा             | मिति:     | स्था        | स्थिति:     | स्था        | स्थेयम्  |
| ज्ञा     | ज्ञाति:   | मुच्           | मुक्तिः   | स्मृ        | स्मृतिः     | हा          | हेयम्    |
| तुष्     | तुष्टिः   | यज्            | इष्टि:    | स्वप्       | सुप्ति:     | ह           | हव्यम्   |

### (६) सन्धि-विचार (क)

(क) स्वर-सन्धि

(१) यण्-सन्धि

(देखो अभ्यास १०)

(इको यणचि) इई को यु उ ऊ को वु ऋ ऋ को रु, लुको लुहो जाता है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो। सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं। जैसे :-

(१) प्रति+एक: =प्रत्येक: पठति+अत =पठत्यत्र इति+अल =इत्यत्र इति+आह =इत्याह यदि+अपि =यद्यपि नदी+औ=नद्यौ सुधी+उपास्य:=सुध्युपास्य:

|(२) पठत्+एक: =पठत्वेक: |(३) पितृ+आ =पित्रा अनु+अय: =अन्वय: मधु+अरि: =मध्वरि: गुरु+आज्ञा =गुर्वाज्ञा पठत्+अत =पठत्वत्र वध्+औ=वध्वी

मात+ए=मात्रे धात+अंश: =धात्रंश: कर्त+आ =कर्त्रा कर्त+ई =कर्त्री

(४) लृ+आकृति:=लाकृति:

#### (२) अयादिसन्धि

(देखो अध्यास ११)

( एचोऽयवायाव: ) ए को अयु. ओ को अवू. ऐ को आयू. औ को आवू हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो नहीं) जैसे—

(१) हरे+ए =हरये कवे+ए =कवये ने+अनम्=नयनम् शे+अनम् =शयनम् जे+अ: =जय: संचे+अ: =संचय:

(२) भो +अति=भवति पो +अन: =पवन: गुरो+ए =गुरवे भानो+ए =भानवे भो+अनम् =भवनम् श्रो+अणम् =श्रवणम्

(३) नै +अक: =नायक: गै+अक: =गायक: गै +अति ≔गायति (४) द्वौ+एतौ =द्वावेतौ पौ+अक: =पावक:

भौ+अकः =भावकः

#### (३) गुणसन्धि

(देखो अध्यास १२)

(आदगण:)(१) अया आ के बाद इया ई हो तो दोनों को 'ए' होगा।(२) अया आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों को 'ओ' होगा। (३) अ या आ के बाद ऋ या ऋ हो तो दोनों को 'अर्' होगा। (४) अ या आ के बाद लू होगा तो दोनों को अलू होगा। जैसे—

(१) महा+ईश: =महेश: गण+ईश: =गणेश: रमा+ईश: =रमेश: तथा+इति =तथेति न+इदम =नेदम

(२) पर+उपकार: =परोपकार: ।(३) महा+ऋषि: =महर्षि: महा+उत्सव: =महोत्सव: हित+उपदेश =हितोपदेश: गंगा+उदकम् =गंगोदकम् पश्य+उपरि =पश्योपरि

राज+ऋषि: =राजर्षि: ग्रीष्म+ऋतुः =गीष्मर्तुः ब्रह्म+ऋषि: =ब्रह्मर्षि:

(४) तव+लुकार:=तवल्कार:

#### (४) वृद्धिसन्धि

(देखो अभ्यास १३)

(वृद्धिरेचि) (१) अया आ के बाद एया ऐ हो तो दोनों को 'ऐ' होगा। (२) अया आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों को 'औ' होगा। जैसे—

- (१) अत्र +एकः =अत्रैकः पश्य+एतम् =पश्यैतम् सा+एषा =सैषा राज+ऐश्वर्यम् =राजैश्वर्यम्
- (२) तण्डुल+ओदनम् =तण्डुलौदनम् जल+ओघः =जलौघः महा+ओषिः =महौषिः देव+औदार्यम् =देवौदार्यम्

### ( ५ ) पूर्वरूपसन्धि

(देखो अध्यास १४)

(एड: पदान्तादित) पद (अर्थात् सुबन्त या तिङन्त) के अन्तिम ए या ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात् ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है। (अ हटा है, इस बात के सूचनार्थ ऽ (अवग्रह चिह्न) लगा दिया जाता है।) जैसे—

- (१) हरे + अव =हरेऽव लोके + अस्मिन् = लोकेऽस्मिन् विद्यालये + अस्मिन् =विद्यालयेऽस्मिन्
- (२) विष्णो + अव =विष्णोऽव रामो + अधुना =रामोऽधुना लोको + अयम् =लोकोऽयम्

#### (६) सवर्णदीर्घ सन्धि

(देखो अभ्यास १५)

(अक: सवर्णे दीर्घ:) अइ उन्नर के बाद कोई सवर्ण (सदृश) अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। अर्थात् (१) अया आ + अया आ = आ। (२) इया ई + इया ई = ई। (३) उया क + उया क = क। (४) ऋया ऋ + ऋया ऋ = ऋ।

(१) हिम+आलयः =िहमालयः । (२)गिरि+ईशः =िगरोशः (३) गुरु+उपदेशः = गुरूपदेशः विद्या+आलयः =िवद्यालयः श्री+ईशः =श्रीशः भानु+उदयः =भानूदयः तथा+अपि =तथापि इति+इदम् =इतीदम् लघु+ऊर्मिः =लघूर्मिः । पठित+इदम् =पठतीदम् (४) होत्+ऋकारः =होतृकारः

### (ख) हल् सन्धि (७) श्चुत्व सन्धि

(देखो अभ्यास १६)

(स्तो: श्चुना श्चु: ) स् या तवर्ग से पहले या बाद में श् या चवर्ग कोई भी हो तो स् और तवर्ग को क्रमश: श् और चवर्ग हो जाता है। जैसे —

रामस्+च =रामश्च तत् +च =तच्च सद् + जनः =सज्जनः कस् +चित् =कश्चित् सत् +चित् =सच्चित् उद् +ज्वलः =उज्ज्वलः दुस् +चरित्रः =दुश्चरित्रः सत् +चरित्रः =सच्चरित्रः याच् + ना =याच्ञा हरिस् +शेते =हरिश्शेते उत् +चारणम् =उच्चारणम् शार्ङ्गिन् +जय =शार्ङ्गिञ्जय

#### (८) ष्टत्वसन्धि

(देखो अभ्यास १७)

( प्रना ष्टः ) स् या तवर्ग के पहले या बाद में ष् या टवर्ग कोई भी हो तो स् और तवर्ग को क्रमशः ष् और टवर्ग हो जाता है। जैसे-

इष् +त: =इष्ट: पेष् +ता =पेष्टा रामस् +षष्ठः =रामष्वष्ठः उद् +डीन: =उड्डीन:

विष् +नु: =विष्णु: कृष् +नः =कृष्णः

दुष् +तः =दुष्टः

तत् + टीका =तड़ीका

उष् +त्रः =उष्टुः

#### ( ६ ) जश्त्वसन्ध ( १ )

(देखो अभ्यास १८)

( झलां जशोऽन्ते ) झलों (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश् (३ अर्थात् अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, झल् पद के अन्तिम अक्षर हों तो। (पद अर्थात् सुबन्त या तिङन्त)। जैसे---

सुप् +अन्तः =सुबन्तः

चित् +आनन्द =चिदानन्दः

षट् +एव =षडेव

अच् +अन्तः =अजन्तः जगत् +ईश: =जगदीश:

दिक्+अम्बर: =दिगम्बर: उत् +देश्यम् =उद्देश्यम्

षट् +आननः =षडाननः दिक् +गजः =दिग्गजः

#### - (१०) जश्त्वसन्धि (२)

(देखो अभ्यास १६)

( झलां जश् झिश ) झलों (वर्ग के १,२,३,४, ऊष्म) को जश् (३, अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश् (वर्ग के ३,४) हों तो। (यह नियम पद के बीच में लगता है, ुपहला नियम (६) पद के अन्त में।)

.बुध् +धि =बुद्धिः

क्षुम् +घ: =क्षुब्ध:

दघ् + धः =दग्धः

युध् +धम् =युद्धम्

सिघ् +धि: =सिद्धि:

दुघ् +घम् =दुग्धम् लभ् +धः =लब्धः

वृध् +धि: =वृद्धि: श्रध् + धि: = शद्धिः

### (११) चर्त्व सन्धि

(देखो अध्यास २०)

(खरिच) झलों (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) को चर् (१, उसी वर्ग के प्रथम अक्षर) होते हैं, बाद में खरू (१, २, श, ष, स) हों तो। जैसे---

सद् + कार: = सत्कार: |

तद् + परः = तत्परः

सद् + पुत्रः =सत्पुत्रः

उद + पन्न: = उत्पन्न:

उद् + साह: =उत्साह:

तज् + छिवं: =तच्छिव:

#### (१२) अनुस्वार सन्धि

(देखो अभ्यास ६)

(मोऽनुस्वार:) पदान्त म् के बाद कोई हल् (व्यंजन) हो तो म् को अनुस्वार (\*) हो जाता है, बाद में स्वर हो तो नहीं। जैसे -

हरिम + वन्दे = हरि वन्दे

कम् + चित् = कंचित्

सत्यम् + वद =सत्यं वद धर्मम + चर =धर्म चर

गुरुम + नमति = गुरुं नमति | कार्यम् + कुरु = कार्यं कुरु

(ग) विसर्गसन्धि

( १३ ) विसर्गसन्धि

(देखो अभ्यास २१)

(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग के बाद खर् (वर्ग के १,२,श,ष,स) हो तो विसर्ग को स् हो जाता है। (श्या चवर्ग बाद में हो तो श्चुत्व सिन्ध भी)। जैसे —

हरि: +त्रायते =हरिस्त्रायते।

राम: + तिष्ठति =रामस्तिष्ठति।

कः +चित् =कश्चित्।

नि: + चल: =निश्चल:।

बाल: + चलित =बालश्चलित।

राम: +शेते =रामश्शेते।

जना: + तिष्ठन्ति = जनास्तिष्ठन्ति।

राम: + च =रामश्च।

(१४),(१४) उत्व सन्धि(१)

(देखो अध्यास २२)

(१४)(ससजुषो रु:) पद के अन्तिम स् को रु (:) होता है। सजुष् शब्द के ष् को भी रु होता है। (सूचना—इस रु का साधारणतया विसर्ग (:) ही बचता है। इसी रु को सन्धिनयम १५, १६ और १७ से उ या य् होता है। जहाँ उ या य् नहीं होगा, वहाँ पर या तो विसर्ग बचेगा या र् बचेगा।

(१५)(अतो रोरप्लुतादप्लुते) हस्व अ के बाद रु (: या र्) को उ हो जाता है, बाद में हस्व अ हो तो। (सूचना—इस उ को पूर्ववर्ती अ के साथ सन्धि-नियम ३ से गुणसन्धि करके ओ हो जाता है और बाद के अ को सन्धि-नियम ५ से पूर्वरूप सन्धि होती है। अतएव अ:+अ=ओऽ होता है।) जैसे---

राम: + अस्ति =रामोऽस्ति।

कः + अपि =कोऽपि।

सः + अपि =सोऽपि।

सः + अपठत् =सोऽपठत्।

राम: +अवदत् =रामोऽवदत्।

नुप: + अगच्छत् =नुपोऽगच्छत्।

देव: +अधुना =देवोऽधुना।

कः + अयम् =कोऽयम्।

सूचना—स्मरण रखें कि राम:, क: आदि में सब स्थानों पर स् का ही सन्धि नियम १४ के अनुसार विसर्ग (:) दीखता है। यह विसर्ग मूलरूप में सु (स्) है, उसी को रु (र् या :) होता है। जहाँ पर उ या य् नहीं होगा, वहाँ पर र् शेष रहता है। अत: सन्धि-नियम १४ से अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद विसर्ग का 'र्' शेष रहता है, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (३,४,

प्र) हो तो। जैसे—

हरि: + अवदत् =हरिरवदत्।

गुरु: + अस्ति =गुरुरस्ति।

शिशु: + आगच्छत् =शिशुरागच्छत्।

पितु: + इच्छा =पितुरिच्छा।

लक्ष्मी: + इयम् =लक्ष्मीरियम्।

वधू: +एषा =वधूरेषा।

गुरो: + भाषणम् =गुरोर्भाषणम्

हरे: + द्रव्यम् =हरेर्द्रव्यम्।

#### (१६) उत्व सन्धि (२)

(देखो अध्यास २३)

(हिश च) हस्व अ के बाद रु (र्या:) को उ होता जाता है, बाद में हश् (वर्ग के ३, ४, ४, इ, य, व, र, ल) हो तो। (सूचना— सन्धि-नियम १५ बाद में अ हो तब लगता है, यह बाद में हश् हो तो। उ करने के बाद सन्धि-नियम ३ से गुण होकर ओ होगा। अत: अ: + हश् =ओ + हश् होगा, अर्थात् अ: को ओ)। जैसे —

राम: + वन्द्य: =रामो वन्द्य:।

कृष्ण: + वदति =कृष्णो वदति।

बाल: +लिखति =बालो लिखति।

राम: + जयति =रामो जयति।

देव: + गच्छति =देवो गच्छति।

वाल: +हसित =बालो हसित।

नृप: + रक्षति =नृपो रक्षति।

शिष्य: + जयति =शिष्यो जयति।

#### (१७) यत्वसन्धि

(देखो अध्यास २४)

( भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ) भो:, भगो:, अघो: शब्द और अ या आ के बाद रु (र् या:) को य् होता है, बाद में अश् (स्वर, ह, य, व, र, ल, वर्ग के ३,४,४) हो तो। (सूचना— १. हिल सर्वेषाम्, २. लोप: शाकल्यस्य। य् के बाद यदि कोई व्यंजन होगा तो य् का लोप अवश्य होगा। य् के बाद यदि कोई स्वर होगा तो य् का लोप ऐच्छिक है। यदि लोप करेंगे तो कोई दीर्घ, गुण, वृद्धि आदि सन्धि कार्य नहीं होगा। अर्थात् अ: या आ: + अश् अ या आ +अश्। जैसे —

देवा: + गच्छन्ति = देवा गच्छन्ति।

नरा: + हसन्ति = नरा हसन्ति।

देवा: + इह = देवा इह, देवायिह।

कन्याः + इच्छन्ति = कन्या इच्छन्ति।

राम: + इच्छति =राम इच्छति।

शिष्या: + एते =शिष्या एते।

ভারা: + লিজন্বি = ভারা লিজন্বি।

पुत्रः + आगच्छति = पुत्र आगच्छति।

#### ( १८ ) सुलोपसन्धि

(देखो अध्यास २५)

(एतत्तदो: सुलोपोऽकोरनञ् समासे हिल ) सः और एषः के विसर्ग का लोप होता है, बाद में कोई हल् (व्यंजन) हो तो। (स्कः, असः, अनेषः के विसर्ग का लोप नहीं होगा)। (सूचना—सः, एषः के बाद अ होगा तो सन्धि-नियम १५ से 'ओऽ' होगा। अन्य स्वर बाद में होंगे तो संधिनियम १७ से विसर्ग का लोप होगा।)

(१) सः + पठति = स पठति।

सः + लिखति = स लिखति।

एष: + वदति = एष वदति।

एष: + गच्छति = एष गच्छति।

(२) सः + अयम् = सोऽयम्।

सः + आगत = स आगतः।

सः + इच्छति = स इच्छति।

एष: + अपि = एषोऽपि।

#### सन्धि-विचार (ख)

(१६)(एङ पररूपम्) अकारान्त उपसर्ग के बाद धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पर पररूप (अर्थात ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है। अर्थात् (१) अ+ए=ए, (२) अ+ओ=ओ। जैसे-(१) प्र+एजते=प्रेजते। (२) उप+ओषति=उपोषति।

(२०) (ईदूदेदद्विवचनं प्रगृह्यम्) ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त द्विवचन के रूप की प्रगृह्य संज्ञा होती है अर्थात् उसके साथ कोई सन्धि का कार्य नहीं होगा। जैसे—

हरी +एतौ = हरी एतौ।  $\eta = \eta = \eta = \eta$  अमू।  $\eta = \eta = \eta = \eta$ 

(२१) (यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर् (ह को छोड़कर सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (वर्ग का पञ्चम अक्षर) हो तो यर् को अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जायगा। यह नियम ऐच्छिक है। जैसे—

वाक् + मयम् = वाङ्मयम्।
 दिक् + नागः = दिङ्नागः।
 पद् + नगः = पन्नगः।
 तत् + न = तत्र।
 षद् + मुखः = षण्मुखः।
 तत् + मयम् = तन्मयम्।
 अप् + मयम् = अम्मयम्।

(२२)(तोर्लि) तवर्ग के बाद ल हो तो तवर्ग को भी ल् हो जाता है। अर्थात् (१) त् या द् +ल=ल्ल, (२) न्+ल=ँ ल्ल। जैसे—

> उत् + लेख: = उल्लेख:। पद् + लव: = पल्लव:। तत् + लीन: = तल्लीन:। विद्वान् + लिखति = विद्वालिलखित।

(२३)(शश्छोऽटि) पदान्त झय् (वर्ग के १,२,३,४) के बाद श् हो तो उसको छ् हो जाता है, यदि उस श् के बाद अट् (स्वर, ह्, य्, व्,र्) हो तो। यह नियम ऐच्छिक है। श् को छ होने पर पूर्ववर्ती त् को श्रुत्वसन्धि (नियम ७) से च् हो जायेगा। जैसे—

> तत् + शिवः = तच्छिवः । सत् + शीलः = सच्छीलः। तत् + शिला = तच्छिला। उत् + श्रायः = उच्छ्रायः।

(२४) (अनुस्वारस्य यि परसवर्णः) अनुस्वार के बाद यय् (य, र, ल, व, वर्ग के १, २, ३, ४, ४) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण (आगे के वर्ण का पंचम अक्षर) हो जाता है। जैसे —

(२५)(नश्खव्यप्रशान्) पदान्त न् को रु (:, स्) होता है, यदि छव् (च्, छ्, ट्, ठ्, त्, थ्) बाद में हो और छव् के बाद अम् (स्वर, ह, अन्त:स्थ, वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो। प्रशान् शब्द में नियम नहीं लगेगा। इस नियम के साथ कुछ अन्य नियम भी लगते हैं, अत: इस नियम का रूप होगा-न् + छव् =ँस् +छव् या स् +छव्। श्चुत्व-नियम यदि प्राप्त होगा तो लगेगा। जैसे—

कस्मिन् + चित् = कस्मिंश्चित्। शार्ङ्गिन् + छिन्य = शार्ङ्गिश्छिन्धि धीमान् + च = धीमांश्च। चिक्रिन् + त्रायस्व = चिक्रिस्त्रायस्व। अस्मिन् + तरौ = अस्मिंस्तरौ। तस्मिन् + तथा = तस्मिंस्तथा।

(२६)( वा शारि) विसर्ग के बाद शर् (श, ष, स) हो तो विसर्ग को विसर्ग और स् दोनों होते हैं। श्रुत्व या ष्टुत्व (नियम ७, ८) यदि प्राप्त होंगे तो लगेंगे। जैसे—

हरि: + शेते = हरि: शेते, हरिश्शेते। राम: + षष्ठ: = रामष्यष्ठ:। राम: + शेते = राम: शेते, रामश्शेते। बाल: + स्विपिति = बालस्स्विपिति।

(२७)(रो रि) र् के बाद र्हो तो पहले र् का लोप हो जाता है।

( २८ ) ( ब्रूलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः ) द् या र् का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अ, इ, उ को दीर्घ हो जाता है। जैसे—

पुनर् + रमते = पुना रमते। शम्भुर् + राजते = शम्भू राजते।
.हरिर् + रम्यः = हरी रम्यः। अन्तर् + राष्ट्रियः = अन्ताराष्ट्रियः।

# (७) पत्रादिलेखन प्रकार

#### आवश्यक-निर्देश

पत्रों के लेखन में निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें:--

- पत्र-लेखन बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इसमें प्राय: वार्तालाप में व्यवहृत भाषा का ही रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरलता से हृदयंगम हो सके।
- २. पत्रों में अनावश्यक विशेषणों का परित्याग करना चाहिए। पाण्डित्य-प्रदर्शन का प्रयत्न पत्र में अनुचित है, यह निबन्ध आदि का विषय है।
  - ३. जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
- ४. पत्र यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें आवश्यक बातों का ही उल्लेख करना चाहिए। अनावश्यक बातों का उल्लेख और विस्तार उचित नहीं है।
- ५. साधारणतया पत्रों को ४ श्रेणी में बाँट सकते हैं। तदनुसार ही उनका लेखन होता है। (क) अतिपरिचित व्यक्तियों को। (ख) सामान्यतया परिचित व्यक्तियों को। (म) अपरिचित व्यक्तियों को। (घ) केवल व्यावहारिक पत्र।
- (क) १. पिता, पुत्र, माता, मित्र, पत्नी, पित आदि के लिए ऐसे पत्र होते हैं। इनमें प्रारम्भ ों ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनांक देना चाहिए।
- २. उसके नीचे अपने से बड़े को 'प्रणामः', 'नमस्कारः', 'नमस्ते' आदि। समान आयुवालों को 'नमस्ते', छोटों को 'स्वस्ति', ''आशीर्वादः' आदि। ३. पत्र के अन्त में बड़ों के लिए 'भवदाज्ञाकारी', 'भवत्कृपाकांक्षी' आदि, समान आयुवालों को 'भवदीयः', 'भावत्कः' आदि, छोटों को 'शुभाकांक्षी', 'शुभचिन्तकः' आदि लिखना चाहिए। ४. पत्र का पता लिखने में पहली पंक्ति में व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए, उसके नीचे उपाधि आदि। दूसरी पंक्ति में ग्राम-नाम आदि, तीसरी पंक्ति में पोस्ट ऑफिस (डाकखाना) का नाम, चौथी पंक्ति में जिले का नाम। यदि दूसरे प्रान्त या देश के लिए हो तो अन्त में प्रान्त या देश का नाम।
  - .(ख) सामान्य परिचित के सम्बोधन में व्यक्ति का नाम-निर्देश करें। शेष पूर्ववत्।
- (ग) अपरिचितों को सम्बोधन में 'श्रीमन्', 'महोदय' आदि लिखें। अन्त में 'भवदीयः'।. शेष पूर्ववत्।
- (घ) केवल व्यावहारिक पत्रों में (१) प्रारम्भ में अधिकारी व्यक्ति या कम्पनी आदि का नाम एवं कार्यालय सम्बन्धी पता लिखें।(२) तदनन्तर संबोधन में 'श्रीमन्'या 'महोदय'।(३) प्रणाम:, नमस्ते आदि न लिखें।(४) अन्त में 'भवदीय:'।(४) केवल कार्य-सम्बन्धी बात लिखें। पारिवारिक या वैयक्तिक नहीं।

### (१) पिता को पत्र।

प्रयागत:

तिथि: चैत्र शुक्ला ६, २०२२ वि०

श्रीमतो मान्यस्य पितृवर्यस्य पादपद्मेषु सादरं प्रणति:।

अत्र शं तत्रास्तु। मया भवदीयं कृपापत्रं प्राप्तम्। अखिलं च वृत्तं ज्ञातम्। अद्यत्वे मम वार्षिकी परीक्षा भवति। अहम् अध्ययने सम्यक्तया दत्तचित्तोऽस्मि। साम्प्रतं यावत् परीक्षायाः प्रश्नपत्राणि साधु लिखितानि सन्ति। आशासे परीक्षायामवश्यं सफलो भविष्यामि। परीक्षानन्तरं शीघ्रमेव गृहं प्रति प्रस्थास्ये। पूज्याया मातुश्चरणयो: मम प्रणति: कथनीया।

भवदाज्ञाकारी पुत्र:---

घर्मदेव:।

# (२) मित्र को पत्र।

गुरुकुल-महाविद्यालय-ज्वालापुरतः

दिनांक: २.११.६४ ईसवीय:

प्रियमित्र रामकृष्ण! सप्रेम नमस्ते।

अत्र कुशलं तत्रास्तु। भवत्पत्रं समासाद्य मम चेतोऽतीव हर्षमनुभवति। अद्य दीपमालिकायाः पर्व विद्यते। सर्वेऽपि छात्रा अद्य प्रसत्रचेतसो दीपमालिकामहोत्सवसम्पादनसंलग्नाः सन्ति। एतत् ज्ञात्वा सर्वेऽपि प्रसत्राः सन्ति यद् भवान् बी० ए० परीक्षामुत्तीर्णः। सर्वे छात्राः अध्यापकाश्च साधुवादान् वितरन्ति। शेषमन्यत् कुशलम्। सद्य एव पत्रोत्तरं प्रेषणीयम्।

भवद्बन्धु:---

देवदत्त:।

# (३) विश्वविद्यालय के एक छात्र को

काशी-विश्वविद्यालयतः,

दिनांक: १०.७.६४ ई०

श्रीयुत सन्तोषकुमार! नमस्ते।

अत्र शं तत्रास्तु। अहमद्यैव गृहात् समायातोऽस्मि। एतत्तु भवतो ज्ञातमेवास्ति यत् ममानुजः विज्ञानविषयमङ्गीकृत्य इण्टरपरीक्षामुत्तीर्णः। स दुर्भाग्यवशात् तृतीयश्रेण्यामुत्तीर्णः, अतएव तस्य प्रवेशो नात्र आशास्यते। भवतो महती कृपा भविष्यति यदि भवान् स्वीये प्रयागविश्वविद्यालये तस्य बी० एस-सी० कक्षायां प्रवेशार्थं प्रयतिष्यते। भवतो गृहे सर्वेऽपि कुशलिनः सन्ति। पत्रं सद्य एव प्रेष्यम्।

भावत्क:-विजयकृष्णः।

# (४) अवकाश के लिए आचार्य को प्रार्थना-पत्र

श्रीमन्त: प्रधानाचार्यमहोदया:, राजकीयमहाविद्यालय:, प्रयाग:।

#### मान्यवर!

अहमद्य दिनद्वयाद् अतीव रुग्णोऽस्मि । विद्यालयमागन्तुं न शक्नोमि । अतो दिवसद्वयस्यावकाशं स्वोकृत्य मामनुग्रहोष्यन्ति श्रीमन्तः ।

भवतामाज्ञाकारी शिष्य:

दिनांक: १४.११.६४ ई०

रामनाथ: (इण्टर० प्रथमवर्षस्थ:)

# (४) पुस्तक के लिए प्रकाशक को पत्र

श्रीप्रबन्धकमहोदयः, विश्वविद्यालय-प्रकाशनम्, वाराणसी।

#### श्रीमन्!

मया भवत्प्रकाशितं 'रचनानुवादकौमुदी' नाम पुस्तकं दृष्टम्। कृपया पञ्च पुस्तकानि अधोनिर्दिष्टस्थाने वी० पी० पी० द्वारा शीघ्रमेव प्रेषणीयानि।

दिनांक: १.७.६५ ई०

भवदीय:- शिवनारायण:, प्रकाशन-विभाग:,

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनम्, प्रयागः।

### (६) निमन्त्रणपत्रम्

#### श्रीमन्महोदय!

एतद् विदित्वा भवन्तो नूनं हर्षं प्राप्स्यन्ति यत् परेशस्य महत्याऽनुकम्पया मम ज्येष्ठाया दुहितु: कुमार्या विमलादेव्या: शुभपाणिग्रहणसंस्कार: काशोवास्तव्यस्य श्रीमत: निखिलचन्द्रशर्मणो ज्येष्ठपुत्रेण सुरेशचन्द्रशर्मणा सह २०.७.६५ ई० दिनांके रात्रौ १० वादने सम्पत्स्यते। भवन्तः सपरिवारं निर्दिष्टसमये समागत्यास्मान् अनुग्रहोष्यन्ति।

६०० मुट्ठीगंज,

भवद्दर्शनाभिलाषी---

प्रयाग:।

रामचन्द्र: शर्मा

दिनांक: २५.६.६५ ई०

(स्वीकृति-सूचनयाऽनुग्राह्यः)

# (७) परिषद् की सूचना

श्रीमन्तो मान्याः!

सविनयमेतद् निवेद्यते यद् आस्माकीनाया विद्यालयीयसंस्कृतपरिषद: साप्ताहिकमधिवेशनम् आगामिनि शुक्रवासरे (दिनांक: २२.१.६५ ई०) सायंकाले चतुर्वादने विद्यालयस्य महाकक्षे (हॉल) भविष्यति। सर्वेषामपि छात्राणाम् अध्यापकानां च उपस्थिति: सविनयं सादरं च प्रार्थ्यते।

निवेदक: ---

दिनांक:- १८.१.६४ ई०

सुरेन्द्रनाथ दीक्षित: (मन्त्री)

# (८)(क) प्रस्ताव, (ख) अनुमोदन, (ग) समर्थन

(क) (१) आदरणीया: सभासद:, प्रिया: विद्यार्थिबन्धवश्व!

अद्य सौभाग्यमेतद् अस्माकं यद् .......(गुरुकुलमहाविद्यालय-ज्वालापुरस्य आचार्यवर्याः डॉ० श्रीमन्तो हरिदत्तशास्त्रिणः, सप्ततीर्थाः, व्याकरणवेदान्ताचार्याः, एम० ए०, पी-एच० डी० आदि विविधोपाधिविभूषिताः) अत्र समायाताः सन्ति। अतोऽहं प्रस्तावं करोमि यत् श्रीमन्तो मान्या विद्वद्वरेण्या आचार्यवर्याः अद्यतन्या अस्याः सभायाः सभापतिपदमलङ्कुर्वन्तु इति। आशासे एतेषां सभापतित्वे सभायाः सर्वमपि कार्यं सुचारुरूपेण सम्मत्स्यते इति। आशासे अन्येऽपि अस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं समर्थनं च करिष्यन्ति।

(क) (२) मान्याः सभासदः!

अहमेतस्याः सभाया मन्त्रिपदार्थं (सभापतिपदार्थम्, उपसभापतिपदार्थम्, कोषाध्यक्षपदार्थम्) श्रीमतः .....नाम प्रस्तवीमि।

- (ख) अहमेतस्य प्रस्तावस्य हृदयेन अनुमोदनं करोमि।
- (ग) अहमेतस्य प्रस्तावस्य हार्दिकं समर्थनं करोमि।

#### (६) व्याख्यान

श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः सभापतिमहोदयाः! आदरणीयाः सभासदश्च!

अद्य अहं भवतां पुरस्तात्....(विद्या, अहिंसा, सत्य, परोपकार) विषयमङ्गीकृत्य किंचिद् वक्तुमिच्छामि। संस्कृतभाषाभाषणस्य अनभ्यासवशाद् याः काश्चन त्रुटघो भवेयुः, ता भवद्भिः क्षन्तव्याः। .......(तदन्तरं व्याख्यानस्य प्रारम्भः।)

# (८) निबन्ध-माला

#### आवश्यक-निर्देश

१. किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निबन्ध कहते हैं। निबन्ध के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है:— १. निबन्ध की सामग्री। २. निबन्ध की शैली।

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने के ३ साधन हैं— १. निरीक्षण अर्थात् प्रकृति को स्वयं देखना और ज्ञान एकत्र करना। २. अध्ययन अर्थात् पुस्तकों आदि से उस विषय का ज्ञान प्राप्त करना। ३. मनन अर्थात् स्वयं उस विषय पर विचार करना।

- २. निबन्ध-लेखन में निम्न बातों का सदा ध्यान रखें:— १. प्रस्तावना या आरम्भ—प्रारम्भ में विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रखें। २. विवेचन— बीच में विषय का विस्तृत विवेचन करें। उस वस्तु के लाभ, हानि, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें। अपने कथन की पृष्टि में सूक्ति, पद्य या श्लोक उद्धरणरूप में दे सकते हैं। ३. उपसंहार—अन्त में अपने कथन का सारांश संक्षेप में दें। प्रस्तावना और उपसंहार एक या दो सन्दर्भ (पैराग्राफ) में ही हों। अधिक स्थान विवेचन में दें।
- ३. निबन्ध की शैली के विषय में इन बातों का ध्यान रखें :—१. भाषा व्याकरण की दृष्टिं. से शुद्ध हो। २. भाषा प्रारम्भ से अंत तक एक-सी हो। ३. भाषा में प्रवाह हो, स्वाभाविकता हो। ४. उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का प्रयोग करें। ४. भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो। ६. लोकोक्ति एवं अलंकारों को भी स्थान दें। ७. अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति, पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा क्लिष्टता का त्याग करें।
  - ४. निबन्ध के मुख्यतया तीन भेद हैं:---
- १. वर्णनात्मक निबन्ध—इनमें पशु, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतुवर्णन, यात्रां, पर्व, रेल, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन होता है।
- २. विवरणात्मक निबन्ध—इनमें घटित घटनाओं, युद्धों, प्राचीन कथाओं, ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन-चरितों आदि का संग्रह होता है।
- 3. विचारात्मक निबन्ध—इनमें आध्यात्मिक, मनोविज्ञान-सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्त विषयों, चिन्ता, क्रोध, अहिंसा, सत्य, परोपकार, आदि का संग्रह होता है। इन निबन्धों में इन विषयों के गुण, दोष, लाभ, हानि आदि का विचार होता है।

उदाहरण के लिए २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर सरल संस्कृत में दिये जाते हैं।

### १. विद्याविहीनः पशुः। (विद्या)

[१. प्रस्तावना, २. विद्याया लाभाः, ३. विद्याया महत्त्वम्, ४. विद्याप्राप्तेरुपायाः, ४. उपसंहारः।]

ज्ञानार्थकविद्धातोः विद्याशब्दः सिध्यति। यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानं विद्येति कथ्यते। वेददर्शनसाहित्यविज्ञानादीनां विषयाणां पठनं सम्यग् ज्ञानं च विद्येति अभिधीयते।

यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति, परन्तु विद्यैव सर्वश्रेष्ठं धनमस्ति। अत एवोच्यते—'विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्'। विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यं जानाति। विद्ययैव मनुष्यो जानाति यत् को धर्मः, कोऽधर्मः, किं कर्तव्यम्, किम् अकर्तव्यम्, किं पुण्यम्, किं पापम् , किं कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानिः भविष्यति। स विद्याप्राप्त्या सन्मार्गम् अनुवर्तितुं प्रयतते। एवं विद्ययैव मनुष्यो मनुष्योऽस्ति। यो मनुष्यो विद्याहीनोऽस्ति स कर्तव्याकर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवद् आचरति, अतः स पशुरित्यभिष्योयते। 'विद्याविहीनः पशुः' इति।

विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठमस्ति, यतो हि विद्यैव व्यये कृते वर्धते। अन्यद् धनं व्यये कृते क्षयं प्राप्नोति। अत एवोक्तम्—

अपूर्व: कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति। व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात् ॥१॥

न चोरहायं न च भ्रातृभाज्यं, न राजहायं न च भारकारि। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥२॥

विद्यैव जगित मनुष्यस्य उन्नतिं करोति। दुःखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षां करोति। विद्यैव कीर्तिं धनं च ददाति। विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते।

भातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्के, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिश्च कीर्ति, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥३॥

विद्ययैव मनुष्यः सर्वत्र संमानं प्राप्नोति। राजानोऽपि तस्य पुरस्तात् नतशिरसो भवन्ति। विद्वांस एव संसारस्य दुःखानि दूरीकुर्वन्ति। त एव उपदेशका विचारका ऋषयो महर्षयो मन्त्रिणो नेतारश्च भवन्ति। विद्वांस एव विविधान् आविष्कारान् कृत्वा संसारस्य श्रियं वर्धयन्ति, लोकान् च सुखिनः कुर्वन्ति। अतः सर्वेरिप आलस्यप्रमादादिकं त्यक्त्वा विद्याध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। विद्ययैव मोक्षप्राप्तिः भवति। उक्तं च—'ऋते ज्ञानात्र मुक्तिः'।

### २. सत्यमेव जयते नानृतम्। (सत्यम्)

[(१) प्रस्तावना, (२) सत्यस्योपयोगिता, (३) दृष्टान्ताः, (४) सत्यत्यागे हानयः, (४) उपसंहारः।]

सते अर्थात् कल्याणाय हितं सत्यं भवित। यद् वस्तु यथा विद्यते, तस्य तेनैव रूपेण कथनं प्रकाशनं लेखनं वा सत्यमिति अभिधीयते। परमेश्वरेण जिह्वा सदुपयोगार्थं दत्ता, अत: जिह्वाया: सदुपयोग: सत्यभाषणेन कर्तव्य:।

जगित सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते, न तादृशी अन्यस्य कस्यचिद् वस्तुन:। सत्येनैव समाजस्य स्थिति: वर्तते। यदि सर्वेऽसत्यवादिनो भवेयुस्तर्हि न लोकस्य स्थिति: क्षणमात्रमिप भवितुं शक्नोति। सत्यस्यैव एष महिमा यद् वयं समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्म:। अत: सिध्यति यत् सत्यं लोकस्याधारोऽस्ति। अत एवोच्यते—

> गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च, सतीभि: सत्यवादिभि: । अलुब्धैर्दानशूरैश्च, सप्तभिर्धार्यते मही ॥१॥

सत्यभाषणेन मनुष्यो निर्भीको भवति। सत्यभाषणेन तस्य तेजो यशः कीर्तिः विद्या गौरवं च वर्धन्ते। यः सत्यं वदति, स सर्वेभ्यः पापेभ्योऽपि निवृत्तो भवति। यदा स कस्मिंश्चित् पापे प्रवर्तते, तदा स चिन्तयति यद् अहं सत्यमेव विद्ष्यामि, अतः सर्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामि, एवं स पापाद् विरमित। सत्यभाषणं वस्तुतो जीवने सर्वोत्तमं तपो वर्तते। अत एवोक्तम्—

> अश्वमेधसहस्रं च, सत्यं च तुलया घृतम् । अश्वमेधसहस्राद् हि, सत्यमेव विशिष्यते ॥२॥

सत्यस्य प्रतिष्ठयैव संसारस्य कल्याणम्, अभ्युदयः, उत्रतिश्च भवन्ति। यः कश्चित् सत्यमाश्रयित, तस्य जीवनं सफलं भवति। अतं उच्यते—'सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्'। ये सत्यं पालयन्ति, ते सर्वोत्तमं धर्मं कुर्वन्ति। ये च सत्यं परित्यज्य असत्यं भजन्ते, ते महापातकं कुर्वन्ति। यतो हि असत्यभाषणेन स्वस्य हानिः नाशश्च भवतः। समाजस्य देशस्य लोकस्य च मिथ्याभाषणेन नाशो भवति। अतं एवोच्यते—नहि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम्।

सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशरथः प्रियं पुत्रं रामं वनं प्रैषयत्। राजा हरिश्चन्द्रः सत्यपालनार्थमेव सर्वाणि दुःखानि असहत। युधिष्ठिरः सत्यभाषणस्य प्रभावादेव विजयमलभत। महात्मा गांधिमहोदयः सत्यस्यैव सदा शिक्षामदात्। भारतस्य राजचिह्नेऽपि 'सत्यमेव जयते' इत्यादरेण उल्लिख्यते।

अतः सर्वेरिप लौकिकपारलौकिकाभ्युदयाय सत्यमेव सदा भाषणीयम्।

### ३. अहिंसा परमो धर्म:। (अहिंसा)

[१. प्रस्तावना, २. अहिंसाया उपयोगिता लाभाश्च, ३. दृष्टान्ताः, ४. हिंसाया दोषाः, ४. उपसंहारः।]

हिंसनं हिंसेति। कस्यापि पीडनं दुःखदानं वा हिंसेति कथ्यते। हिंसा त्रिविधा भवति—मनसा, वाचा, कर्मणा च। मनुष्यो यदि कस्यचित् जनस्य अशुभं हानिं वा चिन्तयित, सा मानसिकी हिंसा वर्तते। यदि कठोरभाषणेन, कटुप्रलापेन, दुर्वचनेन, असत्यभाषणेन वा कमिप दुःखितं करोति, तिर्हं सा वाचिकी हिंसा भवति। यदि जनः कस्यापि जीवस्य हननं करोति, ताडनादिना वा दुःखं ददाति, तिर्हं सा कायिकी हिंसा भवति। एतासां तिसृणां हिंसानां परित्यागोऽहिंसेति निगद्यते।

संसारेऽहिंसाया महती उपयोगिता वर्तते। गवादीनां पशूनां यदि हननं न स्यात्तर्हि देशे धनधान्यस्य दुग्धादीनां च न्यूनता न स्यात्। अहिंसया पशवोऽिप मनुष्येषु प्रेम कुर्वन्ति। शत्रवोऽिप अहिंसय मित्राणि भवन्ति। मनुष्यस्य आत्माऽिप अहिंसया सुखमनुभवित। अहिंसायाः प्रतिष्ठायां सर्वे सर्वत्र ससुखं निर्भयं च विचरन्ति। एतत्तु सर्वेरनुभूयते एव यत् न कोऽिप जगित स्वविनाशिमच्छिति। सर्वे जनाः सुखिमच्छिन्त। यदि एवमेव पशुपिक्षणामिप विषये चिन्त्येत तर्हि न कस्यचिद् हननं कश्चित् करिष्यित। अत एव ऋषिभिः महिषिभिश्च 'अहिंसा परमो धर्म' इत्यङ्गीकृतः। उच्यते च—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मन: प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्॥१॥ आत्मौपम्येन भूतेषु, दयां कुर्वन्ति साधव:॥२॥ आत्मवत्सर्वभूतेषु, य: पश्यति स पश्यति॥३॥

अहिंसीव धर्ममार्गः। अतएव भगवान् बुद्धः, भगवान् महावीरः, महात्मा गान्धिमहोदयश्च अहिंसाया एवोपदेशं दत्तवन्तः। अहिंसायाः प्रचारे एवैतेषां जीवनं व्यतीतम्। महात्मनो गांधिमहोदयस्य संरक्षणे अहिंसाशस्त्रेणैव भारतवर्षं पराधीनतापाशं छित्त्वा स्वतन्त्रतामलभत। अहिंसाशस्त्रेणैव भीता विदेशीया भारतं त्यक्त्वां पलायिताः। एषोऽहिंसाया एव महिमाऽस्ति।

यदि संसारे हिंसायाः प्रसारः स्यात् तदा न कोऽपि मनुष्यो देशों वा संसारे सुखेन शान्त्या च स्थातुं शक्नोति। हिंसया मनुष्यः क्रूरः निर्दयः सद्भावहीनश्च भवति। हिंसके सत्यं त्यागः तपस्या दया क्षमा प्रेम पवित्रता विमलबुद्धिश्च न भवन्ति।

अतः सर्वैरिप सर्वदा सर्वभावेन अहिंसाघर्मः पालनीयः, लोकस्य च कल्याणं कर्तव्यम्।

# **४. परोपकाराय सतां विभूतयः ।** (परोपकारः)

[१. प्रस्तावना, २. परोपकारस्य लाभाः, गुणाः, महत्त्वं च, ३. दृष्टान्ताः, ४. उपसंहारः।] परेषाम् उपकारः परोपकारोऽस्ति। अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो जीवेभ्यो वा तेषां हितसम्पादनार्थं यत् किंचिद् दीयते, तेषां साहाय्यं वा क्रियते, तत् सर्वं परोपकारशब्देन गृह्यते।

संसारे परोपकार एव स गुणो विद्यते, येन मनुष्येषु जीवेषु वा सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते। समाजसेवाया भावना, देशप्रेमभावना, देशभक्तिभावना, दोनोद्धरणभावना, परदु:खकातस्ता, सहानुभूतिगुणस्य सत्ता च परोपकारगुणस्य ग्रहणेनैव भवति। परोपकारकरणेन हृदयं पवित्रं सत्त्वभावसमन्वितं सरलं विनयोपेतं सरसं सदयं च भवति। परोपकारिणः परेषां दुःखं स्वीयं दुखं मत्वा तन्नाशाय यतन्ते। ते दीनेभ्यो दानं ददित, निर्धनेभ्यो धनम्, वस्त्रहोनेभ्यो वस्त्रम्, पिपासितेभ्यो जलम्, बुभुक्षितेभ्योऽन्नम्, अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षां ददित। सज्जनाः परोपकारेणैव प्रसन्ना भवन्ति। ते परोपकरणे स्वीयं दुःखं न गणयन्ति। उच्यते च—

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कङ्क णेन । विभाति कायः खलु सज्जनानां, परोपकारेण न चन्दनेन ॥१॥

प्रकृतिरिप परोपकारस्यैव शिक्षां ददाति। परोपकारार्थमेव सूर्यः तपित, चन्द्रो ज्योत्स्रां वितरित, वृक्षाः फलानि वितरिन्त, नद्यो वहन्ति, मेघाश्च वर्षन्ति। उक्तं च—

> परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः । परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम् ॥२॥ भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनोघनाः । अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभः, स्वभाव एवैष परोपकारिणम् ॥३॥

शास्त्रेषु परोपकारस्य बहु महत्त्वं गीतमस्ति। परोपकारः सर्वेषामुपदेशानां सारो वर्तते। परोपकारेणैव जगतोऽभ्युदयो भवति, शान्तिः सुखं च वर्धेते। उक्तं च—

> अष्टादशपुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥४॥

परोपकारभावनयैव महाराजो दधीचिः देवानां हिताय स्वीयानि अस्थीनि ददौ। महाराजः शिविः कपोतरक्षणार्थं स्वमांसं श्येनाय प्रादात्। महर्षिः दयानन्दः, महात्मा गांधिश्च भारतभूमिहितायैव प्राणान् दत्तवन्तौ। अतःसर्वेरिप सर्वदा सर्वथा परोपकारः करणीयः। निगदितं चैतत्—

धनानि जीवितं चैव, परार्थे प्राज्ञउत्सृजेत् । सिन्निमित्ते वरं त्यागो, विनाशे नियते सित ॥५॥ परोपकारः कर्तव्यः, प्राणैरिप धनैरिप । परोपकारजं पुण्यं, न स्यात् क्रतुशतैरिप ॥६॥

# प्र. उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी:। (उद्योग:)

[१. प्रस्तावना, २. उद्योगस्योपयोगिता, लाभाश्च, ३. दृष्टान्ता:, ४. अनुद्योगेन हानय:, ५. उपसंहार:।]

संसारे सर्वेऽपि जनाः सुखं शान्ति चेच्छन्ति। सुखं शान्तिश्च विना उद्योगेन पुरुषार्थेन वा न सिध्यतः। उद्योगेनैव मनुष्यो धनं विद्यां कलासु कुशलतां च लभते। येऽनुद्योगिनः सन्ति, ते सुखं समृद्धिं च न जातु लभन्ते। अत उच्यते—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुपमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्रदोष: ॥१॥

भगवद्गीतायां भगवता कृष्णेन प्रतिपादितमेतद् यद् मनुष्यैः संसारेऽवश्यमेव कर्म कर्तव्यम्। अकर्मणि कदापि प्रवृत्तिनं कर्तव्या। पुरुषार्थेनैव जीवनं चलति।

> नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: । शरीरयात्रापि च ते, न प्रसिध्येदकर्मण: ॥२॥

संसारेऽनुद्योग आलस्यं वा मनुष्यस्य महाशतुः वर्तते, येन मनुष्यः सदा दुःखं प्राप्नोति उद्यमिन एव दुःखानि त्यक्त्वा सुखं समृद्धिं च प्राप्नुवन्ति। उक्तं च----

> आलस्यं हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महान् रिपु: । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः, कृत्वा यं नावसीदति ॥३॥

जगति दृश्यते एतद्यद् जनाः सर्वविधसुखं कांक्षन्ति, परन्तु तदर्थं यत्नं न कुर्वन्ति। विना प्रयत्नेन किंचिदपि कदाचिदपि न सिध्यतीति सुनिश्चितम्। अत एवोक्तम्—

> उद्यमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि नमनोरथै: । निह सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखेमृगा: ॥४। योजनानां सहस्रं तु, शनैर्गच्छेत् पिपीलिका । अगच्छन् वैनतेयोऽपि, पदमेकं न गच्छति ॥४।

उद्यमेनैव निर्धना धनिनो भवन्ति, अज्ञानिनो ज्ञानवन्तः, अकुशलाः कुशलाः, निर्बलाः सबलाः, दीनाः हीनाश्च सर्वविधसम्पत्तिसमन्विताः भवन्ति। महाकविः कालिदास उद्यमेनैव किवकुलगुरुः बभूव, वाल्मीकिव्यासादयश्च किववगः संजाताः। सर्वमुद्योगेनैव सिध्यति। अनुद्योगेन भाग्यनिर्भरतया च दुःखमेव प्राप्नोति। अतः सर्वैः सर्वदा उद्योगः करणीयः। परेशोऽपि उद्योगिन एव साहाय्यं करोति। उक्तं च—

न दैवमिति संचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मनः । अनुद्योगेन तैलानि, तिलेभ्यो नासुमहिति ॥६॥ उद्यमः साहसं धैयं, बुद्धिः शक्तिःपराक्रमः । षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र साहाय्यकृद् विभुः ॥७॥

# ६. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्। (आरोग्यम्)

[१. प्रस्तावना, २. आरोग्यस्योपयोगिता, लाभाः, प्रकाराश्च, ३. तदभावे दोषाः, ४. उपसंहारः।]

संसारे सर्वे जनाः सुखार्थं प्रयतन्ते। मनुष्यः तदैव सुखी भवति, यदा स नीरोगो भवति। तदैव स प्रयत्नं पुरुषार्थमपि कर्तुं शक्नोति। यो मनुष्यो रुग्णो वर्तते, यस्य शरीरे वा शक्तिनीस्ति, स कथमपि संसारस्य सुखमनुभवितुं न शक्नोति। शरीरस्यारोग्यं नीरोगता वा व्यायामेन भवति। स्वस्था एव जनाः सर्वमपि कार्यकलापं धर्मादिकं च कुर्वन्ति। अत एवोक्तं महाकविना कालिदासेन—

#### शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।

स्वास्थ्यस्योपयोगिता.सर्वत्रैव दृश्यते। ये स्वस्था हृष्टाः पृष्टाश्च भवन्ति, ते सोत्साहं स्वीयं कर्म कुर्वन्ति। ते न कुतश्चिद् भीता भवन्ति। सभासु समाजेषु च तेषां शरीरं वीक्ष्य जनाः प्रसन्ना भवन्ति। ये रुग्णा निर्बला भवन्ति, ते सर्वत्र हीनदृष्ट्याऽवलोक्यन्ते। तेषां सर्वत्रापमानो भवति। ते निर्बलत्वात् सदा दुःखमेव लभन्ते। अतो यथा विद्याध्ययनादिकमावश्यकम्, तथैव स्वास्थ्यरक्षापि अतीवावश्यकी विद्यते।

स्वास्थ्यलाभाय व्यायामा बहुविधाः सन्ति। भ्रमणं धावनं क्रीडनं तरणम् अश्वाग्रेहणं मल्लयुद्धम् इत्यादयः। बालकेभ्यः क्रीडनं धावनं तरणं च विशेषतो हितकगणि सन्ति। क्रीडासु च पादकन्दुकेन क्रीडनं, यष्टिकया (हाँकी) क्रीडनम्, करकन्दुकेन (वाँली बाँल) वा क्रीडनं विशेषतो रुविकरं स्वास्थ्यवर्धकं चास्ति। प्रातः सायं च भारतीया व्यायामा अपि करणीयाः, यथा—दण्डसाधनम् (इंड), उत्थानोपवेशनक्रिया (बैठक), योगासनेषु च कानिचिदासनानि। योगासनेषु पश्चिमोत्तानासनं मयूग्रसनं श्रीग्रसनं धनुग्रसनं सर्वांगासनं शीर्षासनं च सर्वेभ्य एव मनुष्येभ्यः स्वास्थ्यलाभाय विशेषतो हितकग्रणि सन्ति। बालिकाभ्यः स्त्रीभ्यश्च भ्रमणं विशेषोपयोगि वर्तते। युवकेभ्योऽश्वाग्रेहणमपि हितकग्रमस्ति। वृद्धेभ्यो भ्रमणं योगासनानि च लाभप्रदानि सन्ति। प्राणायामस्तु सर्वेग्प अवश्यमेव स्वास्थ्यलाभाय करणीयः। अन्ये व्यायामाः शक्त्यनुसारं करणीयाः। स्वास्थ्यलाभाय शग्रेरस्य स्वच्छताऽपि अत्यावश्यकी वर्तते। अतः प्रतिदिनं स्नानमपि अवश्यं करणीयम्।

सर्वेश्वयंसमन्विताः धनधान्यपरिपूर्णा अपि जनाः स्वास्थ्यस्याभावे स्वकीयस्य ऐश्वयंस्य सुखं नानुभवितुं शक्नुवन्ति। अतः सर्वेरिप स्वास्थ्यलाभाय नीरोगतायै च प्रतिदिनमवश्यं व्यायामः करणीयः।

### ७. आचार: परमो धर्म:। (सदाचार:)

[१. प्रस्तावना, २. सदाचारस्योपयोगिता, लाभाः, तत्साधनोपायाः, ३. दृष्टान्ताः, ४. उपसंहारः।]

सताम् आचार सदाचारः इत्युच्यते। सज्जनाः विद्वांसो यथा आचरन्त तथैव आचरणं सदाचारो भवति। सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टतापूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्ति। ते सत्यं वदन्ति, असत्यभाषणाद् विरमन्ति, मातुः पितुः गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदरं कुर्वन्ति, तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, सत्कर्मणि प्रवृत्ता भवन्ति, असत्कर्मभ्यश्च निवृत्ता भवन्ति। तद्वत् आचरणेन मनुष्यः सदाचारो धार्मिकः शिष्टो विनीतो बुद्धिमान् च भवति।

सदाचारस्य सत्तयैव संसारे जन उत्रतिं करोति। देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्य च उन्तत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। सदाचारेणैव जना ब्रह्मचारिणो भवन्ति। सदाचारेणैव शरीरं परिपृष्टं भवति। सदाचारेण बुद्धिः वर्धते। सदाचारेणैव मनुष्यः परोपकारकरणं सत्यभाषणम् अन्यच्च सत्कर्म कर्तुं प्रवृत्तो भवति। सदाचारी न पापानि चिन्तयित, अतः तस्य बुद्धिः निर्मला भवति। निर्मलबुद्धिश्च लोकस्य देशस्य च हितचिन्तने प्रवृत्तो भवति। अत एव पूर्वैः महर्षिभिः 'आचारः परमो धर्मः' इत्युक्तम्। संसारे सदाचारस्यैव महत्त्वं दृश्यते। ये सदाचारिणो भवन्ति, त एव सर्वत्र आदरं लभन्ते। महाभारतेऽपि अत एवोक्तं यद् मनुष्यैः सदा स्ववृत्तस्य रक्षा कार्या, धनमायाति याति च। यः सदाचारेण होनोऽस्ति स वस्तुतः पिततोऽस्ति, धनहीनो न पिततोऽस्ति।

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्, वित्तमेति च याति च । अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः ॥१॥

ब्रह्मचर्यस्य वेदेऽपि महिमा वर्णितोऽस्ति यद् ब्रह्मचर्यस्य सदाचारस्य वा महिम्ना देवा मृत्युमपि स्ववशेऽकुर्वन्।

#### ब्रह्मचर्येण तपसा, देवा मृत्युमुपाघ्नत ॥२॥

मनुष्यस्तदा सच्चिरित्रे भवित यदा स मातृवत् परदारेषु व्यवहर्गते, कन्याः बालिकाश्च स्वभिगनीवत् पश्यित। कामवासनां निगृह्य संयत इवाचरित। यो नैवमाचरित स दुश्चिरत्रः दुराचार इति कथ्यते।

सदाचारपालनेनैव श्रीग्रमचन्द्रो मर्यादापुरुषोत्तमोऽभवत्। एतदर्थमेव लक्ष्मणेन शूर्पणखाया नासिका छित्रा। सदाचाराभावेनैव चतुर्वेदविदिप ग्रवणो ग्रक्षस इति कथ्यते। अतः सर्वैः स्वोत्रत्यै सदा सदाचारः पालनीयः।

# **८. सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।** (सत्संगतिः)

[१. प्रस्तावना, २. सत्संगतेरुपयोगिता लाभाश्च, ३. तदभावे दोषा:, ४. उपसंहार:।]

सतां सज्जनानां संगतिः सत्संगतिः कथ्यते। ये सज्जनाः साधवः पवित्रात्मनाः सन्ति, तेषां संगत्या मनुष्यः सज्जनः साधुः शिष्टश्च भवति। ये दुर्जनाः सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यो दुर्जनो भवति, पतनं विनाशं च प्राप्नोति। ये सज्जनैः सह उपविशन्ति उत्तिष्ठन्ति खादन्ति पिबन्ति च, ते तथैव स्वभावं धारयन्ति। मनुष्यस्योपिर संगतेः महान् प्रभावो भवति। यादृशैः पुरुषैः सह स निवसित, तादृश एव स भवति। एत एवोच्यते–

संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥१॥ हीयते हि मतिस्तात, हीनै: सह समागमात् । समैश्च समतामेति, विशिष्टैश्चविशिष्टताम् ॥२॥

सज्जनानां संगत्या मनुष्य उत्रतिं प्राप्नोति। तस्य विद्या कोर्तिश्च वर्धेते। अतएव नीतिकारै: वारंवारम् एतदुक्तमस्ति यत्—

> सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम् । सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत् ॥३॥ पण्डितैः सह सांगत्यं, पण्डितैः सह संकथाः । पण्डितैः सह मित्रत्वं, कुर्वाणो नावसीदिति ॥४॥

बाल्यकाले विशेषतो बालकस्योपिर संसगर्गस्य प्रभावो भवित। बालको यादृशै: बालकै: सह संगतिं करिष्यित तादृश एव भविष्यित। अतो बाल्यकाले दुर्जनै: सह संगति: कदापि न करणीया। दुर्जनानां संसर्गेण बहवो हानयो भविन्त, यथा—दुर्जनसंसर्गेण मनुष्योऽसद्वृत्तो भवित, दुर्विचारयुक्तो भवित, तस्य बुद्धिर्दूषिता भवित, अत: बुद्धि: क्षीयते, दुर्व्यसनग्रस्तो भवित, अतस्तस्य शरीरं क्षीणं निर्बलं च भवित, तस्य कीर्ति: नश्यित, सर्वत्रानादरो भवित, सर्वत्राप्रतिष्ठाभाजनं च भवित।

अतः स्वयशोवृद्धये ज्ञानवृद्धये सुखस्य शान्तेश्च प्राप्तये सर्वेरिप सर्वदा संत्संगितः करणीया, दुर्जनसंगितश्च हेया। अत एव सत्संगितमाहात्म्ये एवम् उच्यते—

> जाड्यं धियो हरित सिञ्चित वाचि सत्यं, मानोन्नितं दिशति पापमपाकरोति । चेत: प्रसादयित दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति: कथय किं न करोति पुंसाम् ॥५॥

# **६. संघे शक्तिः कलौ युगे।** (एकता)

[१. प्रस्तावना, २. एकताया उपयोगिता लाभाश्च, तत्साधनोपाया:, ३. तदभावे दोषा:, ४. उपसंहार:।]

एकमुद्देश्यं लक्ष्यीकृत्य बहुनां जनानाम् एकत्वभावनया कार्यकरणम् 'एकता' इत्युच्यते। एकता मनुष्ये शक्तिमादधाति। एकतयैव देशः समाजो लोकश्च उन्नतिपथं प्राप्नुवन्ति। यस्मिन् देशे समाजे वा एकताऽस्ति, स एव देशः सकललोकसम्माननीयो भवति।

संसारे एकताया: अतीवावश्यकता वर्तते, विशेषतश्चाद्यत्वे। अद्यत्वे संसारे यस्मिन् राष्ट्रे एकताया अभावोऽस्ति, तद् राष्ट्रं सद्य एव परतन्त्रतापाशबद्धं भवति। भारतवर्षम् एवैकताया अभावात् कतिपयवर्षपूर्वं यावत् पराधीनम् आसीत्। यदा भारतीयेषु एकताभावनाया जागृतिरभूत्, तदा ते स्वाधीनतामलभन्त। अत एवोच्यते—'संघे शक्तिः कलौ युगे।'

ऋग्वेदस्यान्तिमसूक्ते एकताया महत्यावश्यकता महत्त्वं च प्रतिपादिते वर्तेते। सर्वे जनग् एकत्वभावनया युक्ताः स्युः। तेषां गंमनं भाषणं मनांसि हृदयानि संकल्पा विचाराः मन्त्रणादिकम् चैकत्वभावनैव प्रेरितानि स्युः। एवंकरणेनैव जगित सुखस्य शान्तेश्च संप्राप्तिः संभवित। उक्तं च—

> सं गच्छथ्वं सं वदथ्वं, सं वो मनांसि जानताम् ॥१॥ समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम् । समानं मन्त्रमिभमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि ॥२॥ समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति॥३॥

हितोपदेशे मित्रलाभप्रकरणे एकताया लाभाः साधु प्रतिपादिताः सन्ति। क्षुद्राणि तृणानि यदा रज्जुभावं प्राप्नुवन्ति, तदा गजोऽपि तेन बन्द्धुं शक्यते। जलबिन्दुसमूह एव नदी सागरश्च भवित। मृत्तिकाकणसमूह एव महापर्वतो भवित। तन्तुसमूह एव सुदृढः पटो भवित। इत्येष एकताया एव महिमा। अत एवोक्तम्—'संहितः श्रेयसी पुंसाम्।'

> अल्पानामपि वस्तूनां, संहतिः कार्यसाधिका । तृणैर्गुणत्वमापत्रैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥४॥

यत्रैकताया अभावोऽस्ति, तत्र क्षयो नाशो विनाशोऽधोगितः हानिश्च दृश्यन्ते। अतः सुखशान्तिसमृद्धिप्राप्तये एकता धारणीया। उक्तं चापि महाभारते—

> न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मं, न वै सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः । न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति, न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ ॥

# १०. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। (मातृभक्ति: देशभिक्तश्च)

[१. प्रस्तावना, २. मातृभक्तेः देशभक्तेश्चोपयोगिता, लाभाश्च, ३. तदभावे दोषाः, ४. उपसंहारः।]

अस्मिन् संसारे माता मातृभूमिश्च एवैते सर्वोत्तमे स्त:। बालकस्योपिर मातु: यादृशं नैसिर्गिकं प्रेम भवित, न तादृशं क्वािप शक्यते। माता बालकस्य कृते सर्वस्वमिप त्यकुं शक्नोित। मातुः सर्वदैव एषेच्छा भवित यद् बालकः सदा सुखी समृद्धो गुणगणिवभूषितश्च भवेत्। सा स्वीयं कष्टजातं नैव चिन्तयित, बालकस्य सुखिचन्तैव सदा तस्याः समक्षं भवित। अतएव पुत्रस्यािप मातुरुपिर नैसिर्गिकमसाधारणं च प्रेम भवित। स बाल्यकालात् प्रभृति मातरमेव सर्वतोऽधिकं मन्यते। बालकस्य कृते मातैव सर्वस्वमित्त। मनुष्यः कदािचदिप मातुरुगतां प्राप्तुं न शक्नोित। अत एवोपनिषत्सु आदिश्यते—'मातृदेवो भव'। अत एव मनुनाऽप्युक्तम्—

यं मातापितरौ क्लेशं, सहेते संभवे नृणाम् । न तस्य निष्कृति: शक्या, कर्तुं वर्षशतैरपि ।।

अत एव मनुष्यै: मातृपूजा मातृभक्तिश्च सर्वदा करणीया।

यो मनुष्यो यत्र जन्म लभते, सा तस्य जन्मभूमि:। जन्मभूमि: मनुष्यस्य सर्वदैव आदरस्य पात्रं भवति। यत्र कुत्रापि गतो मनुष्यो जन्मभूमिं सदा स्मरत्येव, तद्दर्शनस्याभिलाष: तस्य हृदये वर्तते। भारतवर्षमिदमस्माकं जन्मभूमि:। भारतवर्षं चास्माकं देश:। स्वदेशस्य कृते सर्वेषां हृदये संमान आदरश्च भवत:। अद्यत्वे संसारे सर्वे देशा: स्वदेशस्योत्रतिसाधने संलग्ना: सन्ति। ते साभिमानमेतद् वदन्ति यद् वयम् ग्रतद्देशीया: स्म:। वयं भारतीया अपि साम्प्रतं स्वाधीना: स्म:। सर्वस्मिन् संसारे भारतवर्षस्य साम्प्रतमादरो भवति।

देशस्योत्रत्यै देशभिक्तभावनाया महत्यावश्यकता भवति। देशभिक्तभावनयैव मनुष्यो देशस्योत्रत्यै यतते, समाजस्योद्धारं करोति, अशिक्षितान् शिक्षितान् करोति, देशस्य दिखतां हीनावस्थां च दूरीकरोति, स्वदेशीयव्यापारस्योत्रतिं करोति, स्वदेशनिर्मितानि वस्तूनि उपयुङ्के, आवश्यकतायां सत्यां स्वकीयान् प्राणानिप मातृभूमिरक्षार्थं परित्यजित। यदा सर्वेष्विप देशवासिषु एतादृशी भावना भवति, तदा देशो नूनमुत्रतिं प्राप्नोति। भारतीयेषु स्वदेशाभिमानः, सर्वदा आसीत्, अस्ति च। अस्माभिरिप देशभक्तैः भाव्यम्, देशस्य चोत्रतिः करणीया। लक्ष्यं च स्यात्—

एतद्देशप्रसूतस्य , सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

# ११. संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्।

[१. प्रस्तावना, २. संस्कृतभाषाया उपयोगिता, महत्त्वं लाभाश्च, ३. तत्साहित्यम्, ४. उपसंहार:।]

संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता भाषा संस्कृतभाषेति निगद्यते। सर्वविधदोषशून्यत्वादियं भाषा देवभाषा, गीर्वाणगी: इत्यादिभि: शब्दै: संबोध्यते। अतोऽन्या भाषा प्राकृतभाषापदवीं प्राप्ता।

संस्कृतभाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमसाहित्यसंयुक्ता चास्ति। संस्कृतभाषाया उपयोगिता एतस्मात् कारणाद् वर्तते यद् एषैव सा भाषाऽस्ति यतः सर्वासां भारतीयानाम् आर्यभाषाणाम् उत्पत्तिर्वभूव। सर्वासामेतासां भाषाणाम् इयं जननी। सर्वभाषाणां मूलरूपज्ञानाय एतस्या आवश्यकता भवति। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्, सर्वे जनाः संस्कृतभाषाम् एव वदन्ति स्म। अतः ईसवीयसंवत्सरात्पूर्वं प्रायः समग्रमि साहित्यं संस्कृतभाषायामेव उपलभ्यते। संस्कृतभाषायाः सर्वे जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति स्म, इति तु निरुक्तमहाभाष्यादिग्रन्थेभ्यः सर्वथा सिद्धमेव। आधुनिकं भाषाविज्ञानमि एतदेव सनिश्चयं प्रमाणयति।

संस्कृतभाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति, येषां महत्त्वमद्यापि सर्वोपि वर्तते। वेदेषु मनुष्याणां कर्तव्याकर्तव्यस्य सम्यक्तया निर्धारणं वर्तते। वेदानां व्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति। तदनन्तरम् अध्यात्मविषयप्रतिपादिका उपनिषदः सन्ति, यासां मिहमा पाश्चात्यैरिप निःसंकोचं गीयते। ततश्च भारतगौरवभूताः षड्दर्शनग्रन्थाः सन्ति, ये विश्वसाहित्येऽद्यापि सर्वमान्याः सन्ति। ततश्च श्रौतसूत्राणां, गृह्यसूत्राणां, धर्मसूत्राणां, वेदस्य व्याख्यानभूतानां षडङ्गानां च गणना भवति। महर्षिवाल्मीिककृतवाल्मीकीयरामायणस्य, महर्षिव्यासकृतमहाभारतस्य च रचना विश्वसाहित्येऽपूर्वा घटना आसीत्। सर्वप्रथमं विशदस्य कवित्वस्य, प्रकृतिसौन्दर्यस्य, नीतिशास्त्रस्य; अध्यात्मविद्यायाः तत्र दर्शनं भवति। तदनन्तरं कौटिल्यसदृशाः अर्थशास्त्रकाराः, भासकालिदासाश्वधोषभवभूतिदण्डसुबन्धुबाणजयदेवप्रभृतयो महाकवयो नाट्यकाराश्च पुरतः समायान्ति, येषां जन्मलाभेन न केवलं भारतभूमिरेव, अपितु समस्तं विश्वमेतद् धन्यमस्ति। एतेषां कविवराणां गुणगणस्य वर्णने महाविद्वांसोऽपि असमर्थाः सन्ति, का गणना साधारणानां जनानाम्। भगवद्गीता, पुराणानि, स्मृतिग्रन्थाः अन्यद्विषयकं च सर्वं साहित्यं संस्कृतस्य माहात्म्यमेवोद्घोषयति।

संस्कृतभाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषाऽस्ति। एषैव समस्तं भारतवर्षमेकसूत्रे बध्नाति। भारतीयगौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः प्रसारश्च सर्वेरेव कर्तव्यः।

# १२. आर्याणां संस्कृतिः। (आर्यसंस्कृतिः)

[१. प्रस्तावना, २. आर्यसंस्कृते: विशेषता:, तदुपयोगिता, महत्त्वं च, ३. उपसंहार:।]

संस्करणं परिष्करणं संस्कृतिः भवति। सा संस्कृतिः कथ्यते या दुर्गुणान् दुर्व्यसनानि पापानि पापभावनाश्च हृदयेभ्यो निस्सार्य हृदयानि निष्पापानि निर्मलानि सत्त्वभावोपेतानि च करोति। प्राचीनानाम् आर्याणां संस्कृतेः एता एव विशेषताः सन्ति। तेषां संस्कृतिः मनुष्यान् सर्वविधपापेम्यो निवारयति, तान् सन्मार्गमुपनयति, तेषां हृदयेषु सत्यस्य अहिंसायाः धर्मस्य दयायाः परोपकारस्य धैर्यस्य त्यागस्य शीलस्य सहानुभूतेः दानादिगुणानां च स्थापनां करोति।

आर्यसंस्कृते: विशेषगुणा: संक्षेपत एते सन्ति:—१. धर्मप्राधान्यम्— 'यतोऽभ्युदयनि:श्रेयससिद्धिः स धर्मः' इति लक्षणानुसारं यतो लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं भवति, तदेव कर्म कर्तव्यम्, नान्यत्। धर्म एव मनुष्येषु पशुभ्यो विशेषोऽस्ति, इति तेषां मतम्। २. वर्णव्यवस्था—ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्राः चत्वारो वर्णाः सन्ति। ते स्वं स्वं कर्म कुर्यु:। वर्ण- व्यवस्था गुणकर्मानुसारम् आसीत्, न तु जन्ममात्रेण। ३. आश्रमव्यवस्था—ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाः चत्वारः आश्रमाः सन्ति, ते सर्वैरिप पालनीयाः। ४. .कर्मवादः—मनुष्यः स्वकर्मानुसारं फलं प्राप्नोति, पुण्यकर्मणा पुण्यं पापकर्मणा च पापम्। 'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्'। 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेनैवेति' (बृहदारण्यकम्)। ५. पुनर्जन्मवाद:---मनुष्यस्य कर्मानुसारं पुनर्जन्म भवति। उक्तं च गीतायाम्—'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च'। ६. मोक्ष:---मनुष्यो ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि प्रदह्य मोक्षं लभते। मोक्षप्राप्तौ जीवस्य पुनगवृत्तिनी भवति। मोक्ष एव परमः पुरुषार्थः। ७. श्रुतीनां प्रामाण्यम् वेदाः परमप्रमाणभूताः सन्ति। वेदोक्तमार्गेण सदा प्रवर्तितव्यम्। ८. यज्ञस्य महत्त्वम्—सर्वेर्मनुष्यै: पञ्च यज्ञा अवश्यं कार्याः। ६. अध्यात्मप्रवृत्तिः—भौतिकवादं त्यक्त्वा अध्यात्मे प्रवृत्तिः कार्या। १०. त्यागः—जनः संसारे विषयेषु असक्तो भूत्वा कर्म कुर्यात्। यथा च गीतायां निष्कामकर्मयोगः प्रतिपादितः। उक्तं च वेदेऽपि 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।' ११. तपोमयं जीवनम्—मनुष्याणां जीवनं तपोमयं स्यात्, न तु भोगप्रधानम्। १२. तपोवनानां महत्त्वम् मनुष्यो ब्रह्मचर्यवानप्रस्थसंन्यासाश्रमकाले तपोवनं सेवेत। १३. मातृपितृगुरुभक्तिः—'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो भव', 'आचार्यदेवो भव' इति। १४. सत्यनिष्ठता—सत्यमेव ग्राह्मम्, नासत्यम्। 'सत्यमेव जयते नानृतम्' इति। १५. अहिंसापालनम्—'अहिंसा परमो धर्मः' इति।

एतस्मात् स्पष्टमेतदस्ति यदार्यसंस्कृत्यैव विश्वस्य कल्याणं भवितुमर्हति।

# १३. गीताया उपदेशामृतम्।

[१. प्रस्तावना, २. गीताया मुख्या उपदेशाः, तेषां व्यवहारोपयोगिता, लाभाश्च, ३. उपसंहारः।]

महाभारतस्य युद्धे अर्जुनं विषण्णहृदयं दृष्ट्वा तस्य कर्तव्यवोधनार्थं भगवता कृष्णेन य उपदेशो दत्तः, स एव 'श्रीमद्भगवद्गीता' इति नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति। गीतायां भगवता कृष्णेन प्रायः सर्वमिप मनुष्यस्य आवश्यकं कर्तव्यं प्रतिपादितमस्ति। गीतायां ये उपदेशाः सन्ति, तेषां मुख्या एते सन्ति–

, (१) अयमात्माऽजग्रेऽमरश्चास्ति। नायं जायते न च प्रियते। केनापि प्रकारेण नायं नाशं प्राप्नोति। यथा जीर्णवस्त्रमुत्तार्यं नवं वस्त्रं धार्यते, तथैव नवशरीरधारणमस्ति।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥१॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥२॥ आत्माऽयम् अजरोऽमरश्चास्ति। अतः कदाचिद्षि शोको न करणीयः।

- (२) मनुष्यः स्वकर्मानुसारं पुनर्जन्म प्राप्नोति। मर्त्यः कर्मानुसारं प्रियते च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽथें, न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३॥
- (३) मनुष्यै: सदा निष्कामभावनया कर्म करणीयम्। कर्म कदापि न त्याज्यम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४॥ नियतं कुरु कर्म त्वं, कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्राऽपि च ते, न प्रसिध्येदकर्मणः ॥४॥
- (४) सर्वै: मनुष्यै: सदा स्वकर्म पालनीयम्। स्वधर्मो न कदाचिदपि त्याज्यः। स्वधर्मे निघनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः ॥६॥
- (४) मनुष्यै: सदा स्वकोर्तिरक्षा करणीया। मरणं वरमस्ति, परन्तु न कोर्तिनाश:। संभावितस्य चाकोर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥७॥
- (६) शुभाशुभकर्मण: कदापि नाशो न भवति। शुभं कर्म सदा भयात् त्रायते। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात् ॥८॥

गीतायां ये उपदेशा दत्ताः सन्ति, ते सर्वे एव जीवनस्योत्रतिकारकाः। गीताया उपदेशानुकूलम् आचरणं कृत्वा सर्वेरिप स्वजीवनमुत्रतं कर्तव्यम्। एतदर्थं गीतायाः पठनं पाठनं चापि कार्यम्। 'गीता सुगीता कर्तव्या' इति।

# १४. स्त्रीशिक्षाया आवश्यकता। (स्त्रीशिक्षा)

ृ१. प्रस्तावना, २. स्त्रीशिक्षाया आवश्यकता, लाभाः, हानयश्च, ३. स्त्रीशिक्षायाः रूपम्, ४. उपसंहारः।

शिक्षा मनुष्ये स्वकर्तव्याकर्तव्यस्य ज्ञानमादघित। शिक्षयैव जनाः शुभं कर्म कुर्वन्ति, अशुभं च पित्यजन्ति। शिक्षिता एव जना देशसेवां राष्ट्रस्थां राष्ट्रसंचालनं पठनं पाठनं विज्ञानोत्रतिं च कुर्वन्ति। यथा पुरुषेभ्यः शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते, तथैव स्त्रीभ्योऽपि शिक्षाया महती आवश्यकता वर्तते।

स्त्रीणां कृते शिक्षाया महती आवश्यकता एतस्मात् कारणाद् वर्तते यत् ता एव समये प्राप्ते मातरो भवन्ति। यथा मातरो भवन्ति, तथैव सन्ततिर्भवति। यदि मातरोऽशिक्षिताः विद्याशून्याः कर्तव्यज्ञानहीनाश्च सन्ति, तर्हि पुत्राः पुत्र्यश्च तथैवाविद्याग्रस्ताः कुशलतारहिताश्च भविष्यन्ति। यदि नार्यः शिक्षिताः सन्ति, तर्हि ताः स्वपुत्राणां पालनं रक्षणं शिक्षणादिकं च सम्यक्तया करिष्यन्ति, एवं तासां, सन्तितः विद्यायुक्ता हृष्टा पुष्टा सद्गुणोपेता च भविष्यति। अत एव महानिर्वाणतन्त्रेऽप्युक्तमस्ति–

## कन्याऽप्येवं लालनीया, शिक्षणीया प्रयत्नत:॥१॥

विवाहे संजाते कन्याः गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति। यदि पुरुषो विद्वान् स्त्री च विद्याशून्या भवति तयोः दाम्पत्यजीवनं सुखकरं न भवति। विद्याया अभावात् स्त्री स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति, अत एव बहवो रोगा व्याध्यश्च तत्र स्थानं कुर्वन्ति। अतः स्त्रीणामपि शिक्षा पुत्राणां शिक्षावदेव आवश्यकी वर्तते। स्त्रियो मातृशक्तेः प्रतीकभूताः सन्ति, अतस्तासां सदा सम्मानः करणीयः। यस्मिन् देशे समाजे च स्त्रीणामादरो भवति, स देशः समाजश्चोत्रतिं प्राप्नुतः। उक्तं च मनुना–

### 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः'॥२॥

बालिकानां शिक्षा बालकै: सहैव स्यात्, पृथग् वा, इत्येष विषय: साम्प्रतं यावद् विवादास्पदमेवास्ति। स्त्रीशिक्षाया भारते प्रथमं बहुविरोधोऽभवत्। साम्प्रतं स समाप्तप्राय एव। स्त्रीशिक्षाया: काश्चन हानयोऽपि दृश्यन्ते, तासां परिमार्जनं कर्तव्यम्। शिक्षिता: स्त्रिय: प्रायोऽधिकं सुकुमार्यो भवन्ति। तासां चेतो गृहकर्मसम्मादने न तथा संलग्नं भवति यथा विलासे आमोदे प्रमोदे च रमते। एतास्त्रुटय: परिमार्जनीया:। स्त्रीणां सा शिक्षाऽद्यत्वे विशेषतो लाभप्रदा विद्यते, यथा ताः गृहकर्मप्रवीणा: कुलाङ्गना: सत्य: पतिव्रता: साध्व्यो विदुष्यो मातरश्च भवन्ति। यथा ता देशस्य समाजस्य च कल्याणसम्मादने प्रवृत्ता भवन्ति, सैव शिक्षा हितकरी वर्तते।

देशस्य समाजस्य चोन्नत्यै श्रीवृद्धये च स्त्रीशिक्षाऽत्यावश्यकी वर्तते।

# १५. शठे शाठ्यं समाचरेत्।

[१. प्रस्तावना, २. शाठ्यस्यावश्यकता, उपयोगिता, लाभा:, हानयश्च, ३. दृष्टान्ता:, ४. उपसंहार:।

यो जन: परस्यापकारं हानिं वा करोति, शिष्टाचारस्य सदाचारस्य च नियमान् न पालयित, दुर्वृत: कुकर्मसु प्रवृत्तश्च भवति, स 'शठ' इत्युच्यते। एतादृशा: पुरुषा: समाजस्य हानिं कुर्वन्ति, देशस्योत्रतिमार्गे बाधामुपस्थापयन्ति, जाते: समाजस्य राष्ट्रस्य चावनते: कारणं भवन्ति, अत एतादृशानां पुरुषाणां नियन्त्रणं दण्डनं ताडनादिकं चावश्यकमस्ति।

मनुना मनुस्मृतौ ये महापातिकनः सन्ति, तेषां गणना आततायिषु कृता वर्तते। तेषां वधे न कोऽपि दोषो भवति। आततायिनश्च षड्विधा भवन्ति-गृहादिदाहकः, विषप्रदः, वधकर्ता, धनहर्ता, क्षेत्रहर्ता, स्त्रीहर्ता च।

> आततायिनमायान्तं, हन्यादेवाविचारयन् ॥१॥ अग्निदो गरदश्चैव, शस्त्रोन्मत्तो धनापहः । क्षेत्रदारहरश्चैतान्, षड् विद्यादाततायिनः ॥२॥

लोके सदा दृश्यत एतद् ये जना अतीव साधवः सरला भवन्ति, तेषामादरो न भवति। दुष्टास्तेषां धनादिकमपि हर्रान्ति, कार्यबाधां च कुर्वन्ति। अत एवोच्यते—'मृदुर्हि परिभूयते'। राजनीतौ च विशेषतः शठेषु शठतायाः प्रयोगः करणीयः। अन्यथा कार्यसिद्धिनं भविष्यति। उक्तं च नैषधीयचिरते—''आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः।'' महाकविभारविनाऽपि किरातार्जुनीये एतस्यैव प्रतिपादनं कृतमस्ति।

व्रजन्ति ते मूढिधयः पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । प्रविश्यं हि घ्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृताङ्गान् निशिता इवेषवः ॥३॥ अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, न जातहार्देन न विद्विषान्यः ॥४॥

इमां नीतिमेव स्वीकृत्य रामः पापिनो रावणस्य वधमकरोत्, पाः द्योंधनादीनां कौरवाणाम्। एषा नीतिः शठेप्वेव प्रयोज्या, न तु सज्जनेषु। ये सज्जनाः , तैः सह सद्भावपूर्वकमेव व्यवहर्तव्यम्। उक्तं च महाभारतेऽपि—

> यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः । मायाचारो मायया वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युयेयः ॥५॥ अन्या चापि सूक्तिरस्ति—

> > पयःपानं भुजंगानां, केवलं विषवर्धनम् ॥६॥

अतो मनुष्यै: स्वकल्याणाय शठेषु शठतापूर्ण एव व्यवहार: कार्यः, सज्जनेषु च सज्जनतापूर्णः। एषैव नीतिविदां संमतिरस्ति। उक्तं च कालिदासेन—

शाम्येत् प्रत्यपकारेण, नोपकारेण दुर्जनः।

# १६. मानवजीवनस्योद्देश्यम् (जीवनस्योद्देश्यम्)

[१. प्रस्तावना, २. जीवनोद्देश्यं परोपकरणं समाजसेवादि, ३. उद्देश्याभावे दोषा:, ४. उपसंहार:।]

विदुषां कथनमस्ति यत् 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते'। साधारणो जनोऽपि प्रयोजनं विना कस्मिंश्चिदपि कार्ये न प्रवृत्तो भवति। मनुष्यो जन्म धारयति। तस्य जीवनस्य किंचिदुद्देश्यमवश्यमेव भवेत्। संसारे ये उद्देश्यहीना भवन्ति, ते कदापि सफला न भवन्ति।

जीवनस्य किमुद्देश्यं स्यादिति विचारे प्रथमतेतत् समक्षं समायाति यत् जीवनस्योद्देश्यं समुन्नतं स्यात्, येन जीवनस्य सफलता स्यात्। समुन्नतेषु उद्देश्येषु देशसेवायाः समाजसेवायाः परोपकारस्य जातेरुद्धरणस्य विद्योन्नतेश्च भावना सम्मुखमायाति। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी वर्तते, अतो यदि समाजः समुन्नतोऽस्ति तिहं सर्वेऽिप सुखिनो भविष्यन्ति। यदि समाजो न समुन्नतोऽस्ति तिहं सर्वेऽिप विपत्तिग्रस्ता दीना होनाश्च भविष्यन्ति। यदि देशः पराधीनोऽस्ति तिहं मनुष्येषु स्वाभिमानस्य भावना न भविष्यति। अतो मनुष्यजीवनस्य मुख्यमुद्देश्यं भवति यत् स मानवजीवनस्य साफल्याय परोपकारं कुर्यात्, देशसेवां कुर्यात्, समाजसेवां कुर्यात्, विद्यायाश्चोन्नतिं कुर्यात्। एवं प्रकारेणैव जीवनं सफलं भवति।

जीवनस्य सफलतायै एतदपि सदा प्रयतनीयं यत् स कदाचिदपि पापं न कुर्यात्, कुत्सितं कर्म न कुर्यात्। पवित्रजीवनस्य यापनेनैव जीवनं सफलं भवति.। उक्तं च—

> मुहूर्तमिप जीवेत, नर: शुक्लेन कर्मणा । न कल्पमिप कृष्णेन, लोकद्वयविरोधिना ॥१॥

मनुष्यजीवने सदा सबैरेष प्रयत्नः करणीयो यत् स महाविद्वान् महापराक्रमी महायशस्वी सच्चिरित्रो दानी परोपकारी समाजसेवी लोकहितकारी धर्मात्मा च स्याद्, अन्यथा मनुष्यजीवने पशुजीवने च न कोऽपि भेदोऽस्ति। साधूक्तं च—

यज्जीव्यते क्षणमिप प्रथितं मनुष्यैर्विज्ञानिक मयशोभिरभञ्चमानम् । तत्राम जीवितिमह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः, काकोऽपि जीविति चिराय बलिं च भुङ्के ॥२२॥ यो नात्मजे न च गुरौ न च भृत्यवर्गे, दीने दयां न कुरुते न च बन्धुवर्गे । किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके, काकोऽपि जीविति चिराय बलिं च भुङ्क्ते ॥३॥

मनुष्यो जीवननिर्वाहाय यां कामिप आजीविकां ग्रहीतुं शक्नोति, पठनं पाठनं कृषिं वाणिज्यं सेवाकर्म समाजसेवादिकं वा। परन्तु स सदा जीवनसाफल्याय सत्कर्म अवश्यं कुर्यात्। निरुद्देश्यं जीवनं विनश्यति। अतः कदाचिदिप उद्देश्यत्यागो न विधेयः। मनुष्यस्य सदुद्योगेन सदुद्देश्यमिप अवश्यं पूर्णं भवति।

#### १७. आचार्यदेवो भव।

[१. प्रस्तावना, २. गुरुभक्तेरुपयोगिता लाभाश्च, ३. तदभावे दोषाः, ४. दृष्टान्ताः, ४. उपसंहारः।]

भारतीयशास्त्रेषु गुरोर्माहात्म्यं बहु गीतमस्ति। स ईश्वरस्य प्रतिमूर्तिरिति मन्यते। अत एवोच्यते—'आचार्यदेवो भव' इति। आचार्यो देवतावत् पूज्यो मान्यश्च। यः शिष्येभ्यो विद्यां ददाति, कर्तव्याकर्तव्यं च बोधयति, सदाचारस्य संयमस्य त्यागस्य तपसश्च शिक्षां ददाति, स आचार्यो गुरुर्वा भवति।

गुरोर्माहात्म्यमेतस्माद् ज्ञायते यद् बालको यदा गुरोः समीपं शिक्षार्थं याति, यज्ञोपवीतं च धारयति, शिक्षां च प्राप्नोति, तदैव स द्विजो द्विजन्मा द्विजातिर्वा भवति। अन्यथा स शूद्र एव भवति। माता पिता च बालकस्य शरीरमेव सृजतः, गुरुस्तु तं विद्यया शिक्षया दीक्षया कर्तव्योद्बोधनेन च मनुष्यं करोति। अतो मातुः पितुश्च गुरुः गरीयान् भवति। उक्तं च महाभारते—

> शरीरमेव सृजतः, पिता माता च भारत। आचार्यशिष्टा या जातिः, सा दिव्या सा चाऽजराऽमरा ॥१॥ गुरुर्गरीयान् पितृतो, मातृतश्चेति मे मतिः ॥२॥

गुरुः भक्त्या सेवया शुश्रूषया च तुष्यित, आज्ञापालनेन तत्कथनानुरूपव्यवहारेण च स प्रीतो भवित। गुरुः यदा प्रीतो भवित, तदा स यत् किंचिदिप जानित, तत्सवं स्वशिष्याय समर्पयितुमिच्छित। अतो विद्याप्राप्त्यै गुरुभक्तेः महती आवश्यकता वर्तते। सत्यमेतदुक्तं च—

> गुरुशुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा । अथवा विद्यया विद्या, चतुर्थात्रोपलभ्यते ॥।३॥

न केवलमेतदेव, अपि तु गुरुभक्त्या मनुष्यस्य चतुर्मुखी उन्नतिर्भवति। उक्तं च

अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविन: । चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम् ॥४॥

गुरुभक्त्यैव आरुणिः ब्रह्मज्ञः संजातः, एकलव्यश्च महाधनुर्धरो जातः। गुरुशुश्रूषया गुरुभक्त्यैव च कालिदासादयो महाकवयो जाताः, अन्ये च केचन ऋषयो महर्षयः सिद्धाः कलाविदो विविधशास्त्रविशारदाश्च समभवन्। एष गुरुभक्तेरेव महिमा। ये गुरुभक्तिं न कुर्वन्ति, न वा जानन्ति, तेषां विद्या न प्रकाशते, तेषां यशो न वर्धते, तेषां तेजः क्षीयते, शरीरमायुश्चापि क्षयमुपेतः। ये गुरुभक्ता भवन्ति, तेषां विद्या सदा प्रकाशते, तेषां यशश्च प्रथते, तेषां तेजो विराजते, शरीरमायुश्चापि वृद्धिमेतः। अतः सर्वैः सर्वदा गुरवः पूज्या मान्याश्च।

#### १८. मम महाविद्यालयः

[१. प्रस्तावना, २. विद्यालयस्य शिक्षा, छात्राणां गुरूणां च संख्यादिकम्, विशेषताश्च, ३. उपसंहार:।]

मम महाविद्यालयो नगराद् बहि: एकान्ते सुन्दरे प्रदेशे स्थितोऽस्ति। महाविद्यालयस्य भवनं निरीक्ष्य चेतो नितान्तं हर्षमनुभवति। महाविद्यालयस्य रमणीयता च न कस्य चेतो बलाद् हरित? महाविद्यालयोऽस्माकं कृते न केवलं पाउशालाऽस्ति, अपि तु अस्माकं सर्वस्वमस्ति। अस्माभिरत्रैव अध्ययनं क्रियते, सदाचारस्य पाठ: पठ्यते, विनयस्य अनुशासनस्य च शिक्षणं गृद्यते, समाजसेवाया देशभक्तेश्च भावनाऽत्रैव प्राप्यते। किमन्यत्, जीवनस्य यत् कर्तव्यमस्ति, तत् सर्वमिप अत्रैव लभ्यते। अत एव महाविद्यालयोऽयम् अस्माकं कृते 'विद्यामन्दिरम्' अस्ति।

मम महाविद्यालयेऽध्यापकानां पाध्यापकानां च संख्या पञ्चाशतोऽधिका वर्तते। ख्रात्राणां च संख्या सहस्राद्धिका विद्यते। प्राय: शतद्वयी बालिकानामिप संख्या वर्तते। महाविद्यालयस्य आचार्यवर्या अतीव प्रखरा विविधविद्यापारंगता विद्वांसः सन्ति । तेषां तेजोमयं वदनं वीक्ष्य छात्राः श्रद्धावनता भक्तिभावोपेताश्च भवन्ति। अध्यापकेषु च बहवो महाविद्वांस: सन्ति। सर्वेऽपि स्वस्वविषयेऽतीव विशारदा: सन्ति। तेषां शिक्षापद्धतिरपि बहु मनोरमा वर्तते। छात्रा अपि प्रायो शिक्षाया: समीचीनत्वादेव सन्ति। अन्यप्रान्तेभ्योऽपि अत्रैवाध्ययनार्थमागच्छन्ति। राजकीयपरीक्षासु च विशिष्टं स्थानम् अस्मद्विद्यालयीयाः छात्रा लभन्ते। न केवलं पठने एव छात्रा योग्यतमा: सन्ति, अपि तु क्रीडने तरणे धावने वाक्प्रतियोगितास् अनुशासने संयमे समाजसेवायां देशसेवायामपि च तेषां स्थानं सर्वप्रथममेव विद्यते। अस्माकं महाविद्यालये विद्यार्थिनां क्रीडनार्थं क्रीडाक्षेत्रं सुविस्तृतमस्ति। विविधभाषासु भाषणपाटवार्थं विविधाः परिषदः सन्ति। सैनिकशिक्षाया अपि प्रबन्धोऽस्ति। ये क्रीडनादिषु प्रथमस्थानं लभन्ते, ते पुरस्कारादिकमपि लभन्ते। ये किमपि शोभनं कर्म कुर्वन्ति, ते सदा पुरस्कृता भवन्ति, विद्यालये संमानमादरं च लभन्ते। छात्राणां स्वास्थ्यवृद्धयर्थं व्यायामस्य, मल्लयुद्धस्य, अन्येषां चोपयोगिवस्तूनां प्रबन्धोऽस्ति, अत एव छात्रा हृष्टाः पुष्टाश्च सन्ति। छात्राणां स्वास्थ्यं निरीक्ष्य सर्वेषामपि जनानां चेतः प्रहर्षमाप्रोति।

साम्प्रतमस्माकमेतत् कर्तव्यं भवति यत् सर्वथा वयं महाविद्यालयस्य कीर्ति दिशु विस्तृतां कुर्याम । एवमस्माकमपि यशो वृद्धिं प्राप्स्यति ।

# १६. सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। (धनोपार्जनम्)

[ १. प्रस्तावना, २. धनस्योपयोगिता, लाभाश्च, ३. निर्धनताया हानय:, ४. उपसंहार:।]

सर्वे जनाः संसारे सुखिमच्छिन्ति। सुखं च धनेनैव प्राप्तुं शक्यते। अतो धनोपार्जनस्य महत्यावश्यकता भवति। अद्यत्वे यत्र कुत्रचिदिपि गच्छामस्तत्र सर्वत्रैव धनस्य माहात्म्यं पश्यामः। धनेन विना न विद्योपार्जनं कर्तुं शक्यते, न जीविकानिर्वाहश्च भवति। सुखार्थं परोपकारार्थं त्यागार्थं दानार्थं भोगार्थं विवाहार्थं पुत्रादिसंरक्षणार्थं गार्हस्थ्यसंचालनार्थं भोजनार्थं भवनिर्माणार्थं सर्वत्रैव धनस्यावश्यकता भवति। यस्य समीपे धनं नास्ति, तस्य कश्चिदिप अभिलाषो न पूर्तिमेति। साधूकं केनापि कविना—

बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितै: काव्यरसो न पीयते । न छन्दसा केनचिदुद्धृतं कुलं, हिरण्यमेवार्जय निष्फला गुणा: ॥१॥ वेदेऽपि धनोपार्जनस्य धनस्वामित्वस्य च आदेश: प्राप्यते—

वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥२॥

यस्य समीपे धनं भवति स एव सुखेन शेते। स एव संसारे कुलीनो विद्वान् गुणज्ञो दानी वक्ता प्रमु: इति कथ्यते। अत एवोच्यते—

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥३॥
धनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति, धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति ।
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके, धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम् ॥४॥
यस्य समीपे धनं भवति, तस्यैव मित्राण्यपि भवन्ति, न तु निर्धनस्य। यतो हि—

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्यार्थाः स पुमांल्लोके, यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥५॥

प्राचीनै: मुनिभिरीप धनस्योपयोगिता स्वीकृता आसीत्। अत एव तै: धर्मार्थकाममोक्षात्मके चतुर्वर्गे अर्थस्य धर्मानन्तरं स्थानं कृतमस्ति।

धनोपार्जनस्य बहूनि साधनानि सन्ति सदोषाणि निर्दोषाणि च। चौर्येण; कपटेन, छलप्रपञ्चेन, मिथ्याभाषणेन, उत्कोचग्रहणेन, अन्यैश्चानुचितसाधनैधंनं प्राप्तुं शक्यते, परन्तु तद्धनं विनाशकरमेव भविष्यति। अतः सर्वैः सर्वदा सदुपायैरेव धनोपार्जनं कर्तव्यम्। विद्याध्यापनेन, कृषिकर्मणा, व्यापारेण, सेवया, परिश्रमेण वा यद् धनमुपार्जितं भवति, तत् फलति। तेनैव मनुष्यस्य श्रीवृद्धिर्भवति। अतः सर्वैः सदुपायैरेव सदा धनोपार्जनं कर्तव्यम्, सत्कर्मसु च तस्य व्ययः करणीयः।

# २०. सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। (सन्तोषः)

[१. प्रस्तावना, २. सन्तोषस्योपयोगिता लाभाश्च, ३. असन्तोषेण हानयः, ४. उपसंहारः।]

संसारे सर्वे जनाः सुखिमच्छिन्ति। सुखं शान्तिश्च तदैव भवतो यदा मनुष्यः सन्तुष्टो भवित। यत् किंचित् स्वकीयेन परिश्रमेण प्रयत्नेन च प्राप्नोति, तत्रैव सुखानुभूतिकरणं सन्तोष इत्युच्यते। ये जनाः सन्तोषहीना भविन्ति, ते धनलाभेऽपि पर्याप्तसुखसामग्रीसत्त्वेऽपि असन्तुष्टा सन्तोऽन्यदिप धनं प्राप्तुमिच्छन्तो भ्रमन्ति। एवं तेषां जीवनं दुःखमयम् अशान्तियुक्तं च भविति।

जीवने सुखशान्तिलाभाय सन्तोषस्य महत्यावश्यकता वर्तते। सन्तोषस्य सद्भावादेव ऋषयो मुनयो महर्षयश्च जगद्वन्द्या भवन्ति। सन्तोषे एव सुखमस्ति, न चासन्तोषे। असन्तुष्टा मृगतृष्णिकामिव मायामनुसरन्तः सदा दुःखिता भवन्ति। उक्तं च—

> सन्तोषामृततृप्तानां, यत्सुखं शान्तचेतसाम् । कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥१॥

महाभारते भगवता व्यासेनापि सन्तोषस्य महत्त्वं प्रतिपादयतोक्तमस्ति—

अन्तो नास्ति पिपासायाः, सन्तोषः परमं सुखम्॥२॥

ये एवं विचारयन्ति यद् यदि वयं सन्तोषमाश्रयिष्यामस्तर्हि अस्माकमुत्रतिनं भविष्यतीति ते तुतो मूर्खा एव सन्ति। सन्तोषोऽपि महती श्रीरस्ति। तथा हि—

सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। कन्दैः फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति कालं, सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥३॥

ये सन्तोषयुक्ता भवन्ति, तेषां कृते जगदेतत् सुखमयं भवति। यतो हि— वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या, समिमह परितोषो निर्विशेषो विशेष: । स हि भवति दरिदो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद: ॥४॥

अपि च— अकिंचनस्य दान्तस्य, शान्तस्य समचेतसः ।

सदा सन्तुष्टमनसः, सर्वाः सुखमया दिशः ॥५॥

केचन सन्तोषस्य इममर्थं गृहणिन्त यद् मनुष्यः सर्वं कर्म त्यजेत्, तेऽपि अतत्वज्ञाः सन्ति। सन्तोषस्य केवलमयं भावोऽस्ति यद् यित्कंचित् श्रमेण प्राप्नुयात्, तत्रैव सन्तोषं कुर्यात्। अनुचितैः प्रकारैः धनस्योपार्जने यत्नं न कुर्यात्। धनस्य कृते वा स्वकीयं स्वास्थ्यं न विनाशयेत्, सर्वेषामप्रियो न स्यात्। धनं सुखार्थं शान्त्यर्थं चास्ति, धनं चास्माकं कृते वर्तते, न तु वयं धनार्थं स्मः। अतस्तावदेव धनं हितकरं वर्तते, यतः स्वास्थ्यमपि सुरक्षितं भवति, सुखं शान्ति च प्राप्नोति। अतः सर्वेरिप सुखशान्तिप्राप्त्ये सन्तोष उपादेयः।

# (९) अनुवादार्थ गद्य-संग्रह

### (१) संस्कृत-भाषा

शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं। इसी के नाम देवभाषा, देववाणी, गीर्वाणवाणी आदि हैं। यह भारत की एक अमूल्य और अनुपम निधि है। भारतवर्ष का समस्त प्राचीन ज्ञान-भण्डार इसी भाषा में सुरक्षित है। वेद, उपनिषद्, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रन्थ इसी भाषा में हैं। कुछ विद्वानों को यह भ्रम है कि संस्कृत भाषा केवल ग्रन्थों की ही भाषा थी और इसका केवल पठन-पाठन में ही उपयोग होता था। जिस प्रकार आज-कल खड़ी बोली नामक साहित्यिक हिन्दी शिष्ट-समाज के व्यवहार और उपयोग की भाषा है, उसी प्रकार प्राचीन समय में संस्कृत-भाषा शिष्ट-वर्ग के दैनिक व्यवहार की भाषा थी। यास्क के निरुक्त, पाणिनि को अष्टाच्यायी और पतञ्जलि के महाभाष्य के अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि उनके समय में संस्कृत दैनिक व्यवहार की भाषा थी। यास्क और पाणिनि ने वेदों की भाषा से इसको पृथक् करते हुए इसको 'भाषा' अर्थात् दैनिक व्यवहार की भाषा कहा है। जिस प्रकार आजकल जन-साधारण में प्रचलित भाषा साहित्यिक हिन्दी से भिन्न है, उसी प्रकार प्राचीन समय में जन-साधारण में व्यवहत भाषा को 'प्राकृत' कहते थे।

#### (२) रामायण

रामायण संस्कृत-साहित्य का उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसके रचियता महिष् वाल्मीिक हैं। इसमें मर्यादापुरुषोत्तम राम के जीवन-चिरत का वर्णन है। यह संस्कृत में सर्व-प्रथम लौकिक भावों से युक्त काव्य-ग्रन्थ है, अतः इसको आदि-काव्य कहा जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति का सुन्दरतम रूप वर्णित है। काव्य की दृष्टि से यह बहुत सुन्दर काव्य है। इसको भाषा प्रारम्भ से अन्त तक परिष्कृत और प्रसाद-गुण-युक्त है। इसमें भाव बहुत उच्च और मनोरम हैं। कविता सरल, सरस और मनोहर है। अलंकारों का सुन्दर सिम्मश्रण हुआ है और रसों का परिपाक भी उत्तम हुआ है। इसमें करुणरस प्रधान है। यह हिन्दुओं का आचारशास्त्र है। इसको शिक्षाएँ व्यावहारिक हैं। परकालीन कवियों और नाटककारों पर इसका बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इससे भाव लिये हैं। इस पर आश्रित बहुत से काव्य और नाटक हैं। संसार की बहुत-सी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। वाल्मीिक की कीर्ति आज भी अजर और अमर है।

संकेत— (१) केषांचिद् विदुषाम्। अद्यत्वे। इमां पृथंक् कुर्वन्तौ। उक्तवन्तौ। (२) सरला, सरसा, मनोहरा च। परकालिकेषु।

#### (३) भास

आजतक जो साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसकी दृष्टि से भास को सर्वप्रथम नाटककार कहा जा सकता है। उसने १३ नाटक लिखे हैं। ये नाटक विभिन्न विषयों पर हैं। इससे जात होता है कि वह एक सफल और कुशल नाटककार था। उसके नाटकों में जो विशेषताएँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, वे हैं—भाषा की सरलता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों में यथार्थता, नाटकीय पात्रों के चरित्र-चित्रण में वैयक्तिकता और नाटकीय गुण—प्रवाह, सजीवता और शक्तिमत्ता की सत्ता। उसके नाटक अत्यन्त रोचक और रंगमंच की दृष्टि से विशेष सफल हुए हैं। उसके नाटकों में मौलिकता और कल्पना-वैचित्र्य विशेष रूप से प्राप्त होता है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को है। उसने ५ एकांकी नाटक लिखे हैं। उसकी शैली में माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीनों गुण हैं। उसकी भाषा में सरसता, सरलता, सुबोधता, स्वाभाविकता और प्रवाह है। वह मनोवैज्ञानिक विवेचन में बहुत दक्ष है। वह भारतीय भावों का किव है।

#### (४) कालिदास

महाकिव कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ किव हैं। वे नाटककार, महाकाव्य-निर्माता और गीतिकाव्य-कर्ता थे। उनके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं—(क) नाटक—मालिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञानशाकुन्तल। (ख) महाकाव्य—कुमारसंभव, रघुवंश। (ग) गीतिकाव्य—ऋतुसंहार, मेघदूत। वे वैदर्भी गीति के सर्वोत्तम किव थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी कृतियों में प्रसाद और माधुर्य गुणों का अपूर्व सम्मिश्रण है। उनमें कृतिमता और क्लिष्टता का अभाव है। उनके काव्यों में उच्चकोटि की व्यंजकता है। रसों का परिपाक भी उत्तम रूप से हुआ है। वे नीरस कथानक को भी सरस और मनोरम बना देते हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुण-युक्त लिलत और परिष्कृत शैली है। उनके काव्यों में शब्दलाघव उनकी कलात्मक रुचि का परिचायक है। वे चरित्र-चित्रण में असाधारण पटु हैं। उनकी भाषा और भाव पात्रों के अनुकूल हैं। वे उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका मत है कि तपस्या से प्रेम निर्मल और पृष्ट होता है। परकालीन किवयों के लिए उनके ग्रन्थ आदर्श रहे हैं।

संकेत—(३) अद्याविध। वक्तुं शक्यते। प्राप्यते। श्रेयः। एकाङ्क्षीनि नाटकानि। माधुर्यम्। ओजः। प्रसादः । (४) रीत्याः। विद्धाति। शब्दलाघवम्। कलात्मिक्या रुचेः। मतम्। कवीनां कृते। आदर्शरूपा अभवन्।

#### (५) बाण भट्ट

संस्कृत-साहित्य में गद्य-लेखकों में महाकिव बाणभट्ट का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। उन्होंने दो गद्य-ग्रन्थ लिखे हैं—हर्षचिति और कादम्बरी। ये दोनों ही ग्रन्थ गद्य की दृष्टि से अनुपम हैं। हर्षचिति में कुछ क्लिप्टता दृष्टिगोचर होती है। किव की प्रतिभा का चरम उत्कर्ष कादम्बरी में दिखाई देता है। उनको शैली में शब्द और अर्थ, भाव और भाषा का सुन्दर समन्वय है। उन्होंने विषय के अनुकूल शब्दावली का ही प्रयोग किया है। अलंकारों का भी उचित रूप से समावेश किया है। उनका प्रकृति-चित्रण विशद, सजीव और अलंकृत होता है। प्रकृति-वर्णनों में उन्होंने अपनी सूक्ष्म-निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। वे पांचाली रीति के किव हैं। प्रसंग के अनुसार कहीं लम्बे समासयुक्त पद देते हैं और कहीं बहुत छोटे-छोटे वाक्य। उनके वर्णन सर्वाङ्गीण और पूर्ण होते हैं। उनका भाषा और शब्दकोष पर असाधारण अधिकार था।

# (६) ग्राम्य-जीवन

भारतवर्ष ग्राम-प्रधान देश है। अधिक जनता गांवों में ही रहती है। ग्राम-निवासियों को ग्रामीण कहा जाता है। इनका जीवन बहुत सरल और निष्कपट होता है। इनको वेशभूषा भी साधारण होती है। इनका लक्ष्य होता है—सादा जीवन और उच्च विचार। ये बहुत परिश्रमी होते हैं। इनके कठोर परिश्रम का ही फल है कि हमें अनायास अन्नादि प्राप्त होते हैं। ग्रामों की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होती है। अतएब ग्रामीण जन स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होते हैं।

## (७) शिष्टाचार

शिष्टों अर्थात् सज्जनों के आचार को शिष्टाचार कहते हैं। सज्जन पुरुष सदा दूसरों का उपकार करते हैं। अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। दूसरों के दु:ख में दु:खी होते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचाते। मधुर वचन बोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह बड़ों की आज्ञा का पालन करे, उनका आदर करे। अपने संबंधियों से प्रेम करे। असत्य न बोले। निरर्थक विवाद न करे। सबसे स्नेह का व्यवहार करे।

संकेतः— (४) दृश्यते। दीर्घसमासयुक्तानि पदानि प्रयुद्धते। लघूनि। (६) कथ्यन्ते। सरलम्। वयं.....प्राप्नुमः (७) उपकुर्वन्ति। ज्येष्ठानाम्। परेषां न अपकुर्वन्ति। शिष्टाचारः पालनीयः। ज्येष्ठानाम्। स्वसम्बन्धिषु। सर्वेषु स्रोहेन व्यवहरेत्।

### (८) महर्षि दयानन्द

महर्षि दयानन्द का जन्म १८२४ ई० में गुजरात प्रान्त के टंकारा नगर में हुआ था। इनके पिता श्री करसनजी तिवारी शिवभक्त ब्राह्मण थे। अपने चाचा और बहिन की मृत्यु को देखकर इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये सत्य शिव को बूँढ़ने के लिए घर से निकल पड़े। इन्होंने वेदोक्त परम्परा की प्रतिष्ठा के लिए आर्यसमाज की स्थापना की। वेदों का भाष्य करके वेदों का महत्त्व प्रदर्शित किया। इन्होंने समाज-सुधार के अनेक कार्य किये हैं। जैसे—अस्पृश्यों का उद्धार, स्त्री-शिक्षा का प्रचार, गोशाला और अनाथालयों की स्थापना, गोरक्षा आदि कार्य। ये पूर्ण ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज-सुधारक, वेदों के अद्वितीय विद्वान्, असाधारण वक्ता और निर्भोक संन्यासी थे।

# (६) महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी का जन्म २ अक्टूबर, १८६६ ई० को काठियाबाड़ के पोखन्दर स्थान में हुआ था। आपके पिता कर्मचन्द गाँधी और माता पुतलीबाई थीं। ये दोनों बहुत सज्जन प्रकृति के थे। गाँधीजी भी बचपन से ही अत्यन्त साधु स्वभाव के थे। भारत वर्ष और विदेश में शिक्षा प्राप्त करके ये देश-सेवा के कार्य में लग गये। इन्होंने भारत वर्ष को स्वतन्त्र करने का प्रण किया। इनके ही भगीरथ प्रयत्न से भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ है। अतएव इनको 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है। ये सत्य और अहिंसा की साक्षात् मूर्ति थे। इन्होंने हरिजनोद्धार, स्त्री-शिक्षा, भारतीय कला-कौशल की उन्नति आदि अनेक प्रशंसनीय कार्य किये हैं। भारतवर्ष सदा इनका ऋणी रहेगा।

# (१०) श्री जवाहरलाल नेहरु

श्री नेहरूजी का जन्म १४ नवम्बर, १८८६ ई० को पवित्र प्रयाग नगर में हुआ। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूपग्रनी थीं। इनकी अधिकांश शिक्षा विदेश में हुई थी। महात्मा गाँधी जी के सम्पर्क में आकर ये देश-सेवा में लग गये। उस समय से लेकर मृत्यु तक देश-सेवा में ही लगे रहे। इनमें असाधारण प्रतिभा और कार्य-शक्ति थी। इनके त्याग, तपस्या और देश-सेवा से भारतीय इन पर इतने मुग्ध थे कि ये जहाँ भी जाते थे, वहाँ लाखों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। ये चार बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इनकी कीर्ति देश और विदेश में सर्वत्र व्याप्त है। ये भारत के प्रधानमन्त्री थे।

संकेतः— (८) पितृव्यस्य। उदभवत्। अन्वेष्टुम्। निरगच्छत्। अस्थापयत्। प्रादर्शयत्। (६) सरलस्वभावौ। उच्यते। भविष्यति। (१०) संपर्क प्राप्य। संलग्नः। तदाप्रभृति निधनं यावत्। लक्षशो नराणां समवायः।

### (११) श्रावणी पर्व

श्रावणी हिन्दुओं के मुख्य पवों में से एक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन होता है। यह ब्राह्मणों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर वे वेदों का पठन-पाठन और वैदिक साहित्द का स्वाध्याय करते हैं। नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस समय वर्षा ऋतु के आगमन के कारण यातायात की असुविधा के कारण ऋषि-मुनि भी गाँवों और नगरों में रहकर चातुर्मास्य बिताते हैं और जनता को वैदिक धर्म की शिक्षा देते हैं। आर्य-संस्कृति में स्वाध्याय का बहुत महत्त्व है। इसको रक्षाबन्धन-पर्व भी कहते हैं। इस अवसर पर बहिनें भाइयों के हाथों में स्व-रक्षार्थ रक्षाबन्धन बाँधती हैं।

#### (१२) दशहरा

दशहरा आर्यों का सबसे बड़ा पर्व है। इसको विजय-दशमी भी कहते हैं। यह पर्व आश्विन मास में शुक्ल-पक्ष की दशमी को होता है। यह क्षत्रियों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस पर्व के विषय में जनश्रुति है कि श्री रामचन्द्रजी ने राक्षसों के राजा रावण पर इसी दिन विजय पायी थी, अतएव इस पर्व पर रामलीला का आयोजन करके राम की विजय और पापी रावण का वध दिखाया जाता है। यह पर्व शिक्षा देता है कि धर्मात्मा की सदा विजय और पापी का नाश होता है। क्षत्रिय इस अवसर पर अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। क्षात्र बल की उन्नति से ही देश की सुरक्षा होती है। बंगाल में इस अवसर पर दुर्गापूजा विशेष रूप से होती है।

# (१३) दीपावली

दीपावली भी आयों का अत्यन्त प्रसिद्ध और मुख्य पर्व है। इसको दीपमालिका भी कहते हैं। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन विशेष समारोह के साथ मनाई जाती है। यह वैश्यों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर रात्रि में सभी छोटे और बड़े घर दीयों की माला से सुशोभित और अलंकृत होते हैं। चारों ओर दीपकों की पंक्तियों ही दिखाई देती हैं। इस पर्व के विषय में जनश्रुति है कि राम रावण को जीतकर अयोध्या लौटे, तब इसी दिन विजय-महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस अवसर पर सभी हिन्दू, अपने मकानों की स्वच्छता और पुताई करते हैं। वैश्य इस दिन लक्ष्मीपूजा करते हैं और श्री-वृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।

संकेतः— (११) आर्याणाम्। पर्वसु। मुख्यं पर्व (पर्वन्)। धारयन्ति। वापयन्ति। बध्नन्ति। (१२) गण्यते। पर्वणः। प्राप्नोत्। पर्वणि। प्रदर्श्यते। बङ्ग प्रान्ते। (१३) आयोज्यते। सर्वतः। दृश्यन्ते। विजित्य। न्यवर्तत। सुधालेपनम्।

### (१४) स्वदेश-प्रेम

जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसकी गोद में निरन्तर खेले हैं, जिसके अन्न और जल से पालित और पोषित हुए हैं, जिसकी वायु ने हमारे अन्दर जीवन का संचार किया है, उसके ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। पशुओं और पिक्षयों में भी अपने जन्म-स्थान के लिए प्रेम देखा जाता है। अपने देश की उन्नति स्वदेश-प्रेम पर ही अवलिम्बत है। अपने तुच्छ स्वार्थ को छोड़कर जीवन में सत्य-व्यवहार को अपनाने से ही देश उन्नत होता है। महात्मा गाँधी, सुभाष बोस, नेहरुजी आदि ने अपना सम्पूर्ण जीवन देश के लिए दे दिया, अतः वे महापुरुष हो गये हैं।

#### (१५) स्वावलम्बन

स्वावलम्बन एक दिव्य गुण है, जो बड़े-से बड़े विश्नों और कष्टों को नष्ट करके जीवन के मार्ग को सुखमय बना देता है। यह एक ऐसी अपूर्व शक्ति है, जिसके आगे संसार की सभी शक्तियाँ तुच्छ हैं। जहाँ स्वावलम्बन है, वहाँ उन्नित है, जहाँ परमुखापेक्षिता है, वहाँ अवनित है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा भी उसकी ही सहायता करता है, जो अपनी सहायता स्वयं करता है। जो मनुष्य ,जो समाज, जो राष्ट्र स्वावलम्बी होता है, वही संसार में उन्नित के शिखर पर चढ़ता है। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वे कभी भी उन्नित नहीं सकते। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह स्वावलम्बी, पुरुषार्थी और अध्यवसायी हो। परिश्रम करने में गौरव समझे और अपनी तथा देश की उन्नित करे।

### (१६) कर्तव्य-पालन

कर्तव्य-पालन जीवन की आधार-शिला है। संसार की प्रत्येक वस्तु अपने कर्तव्य का पालन करती है। सूर्य निरन्तर प्रकाश देता है, हवा चलती है और पृथ्वी प्राणिमात्र को धारण करती है। सभी अपने-अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किये गये हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। माता-पिता गुरुओं की सेवा, विद्याध्ययन, चरित्र की उन्नति, देश-जाति और समाज की सेवा, सदाचार का पालन, परोपकार करना, ये सभी के कर्तव्य हैं। कर्तव्य-पालन से ही सदा उन्नति होती है, अत: कर्तव्य-पालन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए।

संकेतः— (१४) गृहीतवन्तः। अङ्के। अनृणाः भविन्तुं न<sup>्</sup>शक्नुमः। गरीयसी। दृश्यते। परित्यज्य। आश्रयेण। (१५) गुरुतमान्। विनाश्य। विद्धाति। हीनाः। शिखरम् आरोहति। पराश्रिताः भवन्ति। गणयेत्। (१६) वाति। धारयति। निर्मातुम्। निर्धारितानि सन्ति। परोपकरणम्।

# (१७) समाज-सेवा

मनुष्य समाज का एक अंग है। समाज की उन्नति के साथ उसकी उन्नति होती है। और समाज की अवनित से उसकी भी अवनित होती है। अत: प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसा कार्य करे, जिससे समाज सदा उन्नति को ओर अग्रसर हो। समाज-सेवा का भाव वाल्यकाल से ही जागृत करना चाहिए। समाजसेवक विनम्र होता है। वह दूसरों की सहायता और सेवा से प्रसन्न होता है। उसका लक्ष्य सदा यह रहता है कि समाज के सभी व्यक्ति सदा सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वह समाज और देश की उन्नति के सभी कार्यों में अतिप्रसन्नता से भाग लेता है। समाज-सेवा एक महान् व्रत है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबने समाज-सेवा का व्रत मुख्य रूप से लिया था, अतएव वे अपने समाज को उन्नत कर सके।

# (१८) अतिथि-सेवा

अतिथि-सेवा का अर्थ है —आगन्तुक व्यक्ति का स्वागत और सत्कार करना। अतिथि-सत्कार एक सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कार्य माना गया है। शास्त्रों ने अतिथि को देवता माना है। अत: अतिथि की यथाशिक पूजा करनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्ति किसी के घर अतिथि के रूप में पहुँचता है, अत: उस्का जैसा स्वागत होता है, तदनुसार वह उस व्यक्ति के विषय में अपने विचार बनाता है। सभी व्यक्ति किसी न किसी समय अतिथि के रूप में किसी के यहाँ जाते हैं। अत: अतिथि-सत्कार का भाव जागृत होने से सभी व्यक्तियों को लाभ होता है। संसार में भारतीय अतिथि-सेवा के कार्य में सदा अग्रणी रहे हैं।

#### (१६) नम्रता

नम्रता एक दिव्य गुण है। दूसरों के साथ शिष्ट और विनीत व्यवहार का नाम नम्रता है। नम्र व्यक्ति दूसरों का सदा हित चाहता है और प्रयत्न करता है कि उसके किसी भी कार्य से किसी को हानि न पहुँचे। विनीत व्यक्ति परोपकारी, परिहतिचन्तक और परदु:खकातर होता है। वह अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। ऐसे वचन कभी भी उच्चारण नहीं करता है, जिससे किसी की आत्मा को दु:ख पहुँचे। विद्या का लक्ष्य बताया गया है कि वह मनुष्य को नम्रता प्रदान करती है। वस्तुत: शिक्षित व्यक्ति वही है, जिसमें नम्रता है। नम्रता मनुष्य को लोकप्रिय बना देती है। नम्र व्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सभी उसके शुभिचन्तक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विनम्न हो।

संकेतः— (१७) अङ्गम्। जागरणीयः। प्रसीदित। सर्वे जनाः। भवेयुः। प्रवर्तते। यावन्तोऽपि। अगृह्णन्। (१८) शास्त्रेषु। मन्यते। पूजनीयः। जनः। कस्यापि गृहम्। (१९) प्रयतते। स्यात्। न उच्चरति। हृदयं दूयेत। वर्ण्यते। करोति।

#### (२०) मित्रता

दो हृदयों के निःस्वार्थ भाव से मिलन का नाम मित्रता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि जीवन में उसका ऐसा कोई साथी हो, जो सुख और दुःख में सदा उसका साथ दे। जिसको अपने सुख और दुःख की सभी बातें निःसंकोच बता सके। अतएव आवश्यकता होती है। कि मनुष्य का कोई मित्र अवश्य होना चाहिए। मित्र का निर्णय करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह स्वार्थी न हो, दुर्जन न हो और वंचक न हो। सच्चा मित्र वही है, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी साथ न छोड़े। दुःख में साथ दे और सुख में प्रसन्न हो। सदा उत्तम सम्मति दे, कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लावे। विपत्ति में धन और अपने प्राणों से भी सहायता करे। दुर्जनों से कभी भी मित्रता न करे। सदा सज्जन से ही मित्रता करे। समान आयु, समान बल और समान गुणवालों को ही मित्रता स्थायी होती है।

### (२१) मधुर-भाषण

किसी भी मनुष्य को कोई कटु वचन न कहना ही मधुर-भाषण कहा जाता है। मधुर-भाषण वह गुण है, जिससे मनुष्य संसार भर को अपने वश में कर सकता है। मधुरभाषी व्यक्ति को सभी मनुष्य प्रेम, श्रद्धा, प्रतिष्ठा और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। वह सबसे प्रेम करता है और सब उससे प्रेम करते हैं। मधुर-भाषण सब गुणों की आधार-शिक्षा है। भाषण में मधुरता के साथ ही सत्य का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। मधुर और सत्य वचन ही बोलना चाहिए। ऐसे वचन को सूनृत कहते हैं। मधुर-भाषण से अपना भी मन प्रसन्न रहता है और दूसरों की आत्मा को भी सुख पहुँचता है।

#### (२२) अनुशासन-पालन

निर्धारित नियमों के पालन और अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन को अनुशासनपालन कहते हैं। अनुशासन-पालन जीवन की सफलता की कुंजी है। अनुशासन-पालन का अभ्यास बाल्यकाल से ही करना चाहिए। अनुशासन या नियन्त्रण के पालन से ही मनुष्य का जीवन उच्च होता है। जो देश और समाज अनुशासन का पालन करता है, वही उन्नति को प्राप्त करता है। घर, महाविद्यालय और समाज में सर्वत्र ही अनुशासन-पालन की आवश्यकता है। जहाँ अनुशासन नहीं है, वहाँ अव्यवस्था का निवास होता है। अत: देश और समाज की उन्नति के लिए अनुशासन-पालन अनिवार्य है।

संकेतः— (२०) मेलनस्य। सहयोगी। सहयोगम्। बोघयेत्। निर्णयकाले एतद् अवश्यम् अवधेयम्। सङ्गं न जह्मात्। सहयोगं दद्यात्। प्रसीदेत्। निवार्य। आनयेत्। समवयस्कानाम्। स्थायिनी। (२१) कटुवचनस्य नोच्चारणम्। कर्तुं प्रभवति। जनम्। सर्वेषु। तस्मिन् स्निह्मन्ति। आवश्यकम्। सूनृतम्। प्रसीदिति। सुखं प्राप्नोति। (२२) स्वज्येष्ठानाम्। कुञ्जिका।

# (२३) धैर्य

विपत्ति के समय भी अपने मन को स्थिर रखना धैर्य कहलाता है। मन चंचल है, अतः विपत्ति के समय वह और अधिक चंचल हो उठता है। संसार में मनुष्य को प्रायः सभी कार्यों में विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, उनमें धैर्य गुण का होना अनिवार्य है। धैर्य ही वह गुण है, जो विपत्ति में मनुष्य को मार्ग दिखाता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें धैर्य असाधारण कोटि का था। धैर्यवान् मनुष्य विपत्ति में चंचल नहीं होता है और शान्तिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करता है। बड़े-से-बड़े विग्न भी धीर मनुष्य के सामने नष्ट हो जाते हैं। जीवन की सफलता के लिए धैर्य को धारण करना अत्यावश्यक है।

# (२४) विद्यार्थि-जीवन

प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जीवन को चार भागों में बाँटा गया है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, यही विद्यार्थि-जीवन का काल है। विद्यार्थि-जीवन जीवन की आधार-शिला है। मनुष्य अपने भावी जीवन के लिए इस काल में ही ज्ञान, आचार-विचार, संयम, शील, सत्य तथा अन्य सभी गुणों का संग्रह करता है। यही समय है जब विद्यार्थी अपनी आध्यात्मक, नैतिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करता है। विद्यार्थी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का जितनी सावधानी और तत्परता के साथ उपयोग करेगा, उतना ही वह महान् पुरुष होगा। विद्या और सद्गुण के संग्रहण का यही शुभ अवसर है।

# ( २५ ) प्रकृति-सौन्दर्य

सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ अटूट सम्बन्ध है। प्रकृति मनुष्य को जीवन-शक्ति प्रदान करती है। निराश, खिन्न और असहाय हृदय में भी आशा का अपूर्व संचार करती है। एक ओर प्रकृति-नटी हमारे सुख-साधन के लिए नदी, वृक्ष, फूल और फलों का साज लेकर खड़ी है, दूसरी ओर विविध पशु और पक्षी अपने मनोरम कार्यों से हमको सदा के लिए ऋणी बना रहे हैं। वाटिका में फूलों और फलों का अनुपम सौन्दर्य किसके मन को मुख्य नहीं करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त की निराली छटा निर्जीव हृदय को भी सजीव बना देती है। यित्र में आकाश की अपूर्व छटा, चन्द्रोदय, शुभ्र ज्योत्स्ना, मुक्तासदृश हिमकण-पात, मन्दिस्मत करती हुई तारापंक्ति किस सहृदय के हृदय को आवर्जित नहीं करती है।

संकेतः— (२३) मनसः स्थिरीकरणम्। भवति। सांमुख्यं लभते। महत्। चिकीर्धन्ति। दर्शयति। गुरुतमाः। पुरतः। विनश्यन्ति। (२४) विभज्यते। विद्यार्थिजीवनस्य। संगृह्णाति। उपयोक्ष्यते। तावानेव। (२५) अभेद्यः। प्रददाति। एकतः। वैभवम् आदाय तिष्ठ्ति। अपरतः। शाश्वतभावेन ऋणवन्तः कुर्वन्ति। न मोहयति। अनुपमा। कुर्वती।

# (२६) शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में विवेकशक्ति आती है, जिसके द्वारा वह अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समुचित रूप से समझ पाता है। शिक्षा ही मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों को दूर करके उसे मनुष्य बनाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है—मनुष्य में विवेकशक्ति को जागृत करना, उसके चरित्र को शुद्ध और पवित्र बनाना, उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास करना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करना, निकृष्ट स्वार्थभाव को नष्ट करके निःस्वार्थभाव को जागृत करना और जीवन को सर्वप्रकारेण उन्नत करना। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति से ही मनुष्य की पूर्ण उन्नति होती है। अतः तीनों शक्तियों का विकास अनिवार्य है।

#### (२७) आत्म-संयम

आत्म-संयम का अर्थ है, अपने मन और इन्द्रियों को विषयों से रोकना और अपनी इच्छाओं को वश में रखना। मन ही सब इन्द्रियों का स्वामी है, वही अपनी इच्छा के अनुसार इन्द्रियों को चलाता है। अतएव आवश्यक है कि मन को विशेषरूप से वश में किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है। मन को वश में रखने से मनुष्य की सदा उन्नति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मनुष्य मन के वश में रहता है तो वह सदा दु:खित रहता है और बन्धन में पड़ता है। मन इन साधनों से वश में किया जा सकता है–विषयों से विरक्ति, नियम से रहना, आत्मिचन्तन, मन को सत्कार्य में लगाना, सद्ग्रन्थों का गृष्ट्ययन और आस्तिकता। आत्म-संयम से ही मनुष्य उन्नति कर सकता है, अन्यथा नहीं।

# ( २८ ) ईश्वर-भक्ति

ईश्वर सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। वही जगत् का नियन्ता है। मनुष्य-जीवन को शुद्ध रिवत्र बनाने के लिए ईश्वर-भक्ति अत्यावश्यक और अनिवार्य है। ईश्वर-भिक्त का अर्थ है— ईश्वर के प्रति अनुराग। संसार में सबसे बड़ी वही शक्ति है। उसके चिन्तन से मनुष्य अपने अन्दर सभी उत्तम गुणों का समावेश करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अत: ईश्वर-भक्त किसी भी पाप-कर्म को नहीं करता। निष्काम-भाव से ही ईश्वर की भिक्त सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर-भिक्त के बिना मनुष्य-जीवन ऐसा ही है, जैसे बिना गन्ध का फूल। ईश्वर-भिक्त से सद्गुणों का विकास होता है।

संकेतः— (२६) आन्तरिकीः। विकासयित। अवगच्छिति। विनाश्य। जागरणम्। करणम्। विकासनम्। विनाश्य। उन्नयनम्। तिसृणाम्। (२७) मनसः। निवारणम्। वशे करणम्। चालयित। क्रियेत। बन्धमोक्षयोः। भवति। निपतित। नियोजनम्। (२८) निर्मातुम्। सर्वोत्तमा।

# १०. छन्दःपरिचय

- १. छन्द का अर्थ—'छन्दस्' शब्द के दो अर्थ हैं:-१. आच्छादन। छन्दांसि छादनात्। इसके द्वारा भाव या रस को आच्छादित किया जाता है। २. आह्लादन। आह्लादन अर्थ वाली चन्द् घातु से भी छन्दम् शब्द बनता है। इसके द्वारा पाठकों का आह्लादन होता है।
- २. छन्दःशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य और उनके ग्रन्थ—(१) पिंगल (लगभग ३०० ई० पू०)—छन्दःसूत्रम्, (२) कालिदास (५७ ई० पू०)—श्रुतबोध, (३) क्षेमेन्द्र (१०५० ई०)— सुवृत्ततिलक, (४) हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०)—छन्दोऽनुशासन, (५) केदारमष्ट्र, (१२वीं शताब्दी)—इसके लेखक का नाम अज्ञात है, (७) जयदेव (१४वीं) शताब्दी)—छन्दोऽनुशासन, (८) गंगादास (१५वीं शताब्दी)—छन्दोमंजरी, (६) दामोदर मिश्र (१६वीं शताब्दी)—वाणीभूषण, (१०) दु:खभंजन (१६वीं शताब्दी)—वाणीभूषण, (१०) दु:खभंजन (१६वीं शताब्दी)—वागवल्लभ।
- ३. छन्द के प्रकार—छन्द दो प्रकार के होते हैं—१. वृत्त, २. जाति। १. वृत्त को वर्णवृत्त या वर्णिक छन्द कहते हैं। इसमें प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है। जैसे—इन्द्रवज़ा, उपेन्द्रवज़ा आदि। २. जाति को मात्रिक छन्द भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक पाद में मात्रागणों के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे—आर्या। प्रत्येक श्लोक में ४ पाद या चरण होते हैं। श्लोक के चर्तुर्थांश को पाद या चरण कहते हैं।
- ४. छन्द के भेद-वृत्त ( छन्द ) के तीन भेद हैं:—( १ ) समवृत्त—इसमें चारों पादों में वणों की संख्या बराबर होती है। जैसे—इन्द्रवज्ञा, वसन्ततिलका आदि।( २ ) अर्धसमवृत्त—इसमें प्रथम-तृतीय और द्वितीय-चतुर्थ चरण में समानता होती है। जैसे—वियोगिनी, पुष्पिताग्रा आदि।( ३ ) विषमवृत्त—इसमें प्रत्येक पाद में वणों की संख्या विषम होती है। जैसे—उद्गाता और गाथा छन्द।
- ४. लघु-गुरु विचार—(१) हस्व स्वर को लघु कहते हैं। लघु स्वर ये हैं—अ, इ, उ, ऋ, लृ।(२) दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं। गुरु स्वर ये हैं—आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।(३) लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार, विसर्ग या कोई संयुक्त व्यंजन होगा तो वह लघु स्वर भी गुरु माना जाता है।(४) पाद का अन्तिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार गुरु भी माना जाता है।

सानुस्वारश्च दीर्घश्च, विसर्गी च गुरुर्भवेत् । वर्णः संयोगपूर्वश्च, तथा पादान्तगोऽपि वा ॥

लक्षणों में ल का अर्थ है एक लघु, लौ= २ लघु। ग= १ गुरु, गौ= २ गुरु।

**६. गण-विचार—(क) वर्णिक गण—** वर्णिक छन्दों की गणना के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। एक 'गण' में तीन अक्षर होते हैं। लघु वर्ण के लिए '।' सीधी लकीर चिह्न हैऔर गुरु वर्ण के लिए 'ऽ' चिह्न है। अंग्रेजी छन्द-विचार के अनुसार क्रमशः—ँ विह्न हैं। गण द हैं। इनके नाम और लक्षण निम्नलिखित श्लोक में दिए हैं।

मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो, भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः । जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः, सोऽन्तगुरुःकथितोऽन्तलघुस्तः ॥

मगण 555 नगण ।।।, भगण 5'॥, यगण 155, जगण 151. रगण 515. सगण ॥5. तगण 551

अर्थात्— १. मगण—तीनों गुरु वर्ण, २. नगण—तीनों लघु वर्ण, ३. भगण—प्रथम गुरु, अन्य दो लघु, ४. यगण—प्रथम लघु, शेष दो गुरु, ४. जगण—मध्यम वर्ण गुरु, शेष दो लघु, ६. रगण—मध्यम वर्ण लघु, शेष दो गुरु, ७. सगण—अन्तिम वर्ण गुरु, शेष दो लघु, ८. तगण—अन्तिम वर्ण लघु, शेष दो गुरु।

निम्नलिखित श्लोक से भी इन गणों को समझ सकते हैं-

# आदिमध्यावसानेषु, य-र-ता यान्ति लाघवम्। भ-ज-सा गौरवं यान्ति, म-नौ तु गुरुलाघवम्॥

अर्थात्—यगण, रगण, तगण में क्रमश: प्रथम मध्यम और अन्तिम वर्ण लघु होते हैं। भगण, , सगण में क्रमश: प्रथम, मध्यम और अन्तिम वर्ण गुरु होते हैं। मगण में तीनों गुरु और में तीनों लघु होते हैं।

गणों को जानने का एक प्रकार यह भी है-

#### यमाताराजभानसलगम्।

इसमें ८ गणों और लघु गुरु का नाम है। जो गण गिनना हो, उसके लिए उस गण के अक्षर को लेकर आगे के दो वर्ण और ले लें। वे जैसे वर्ण हैं, वैसा ही गण समझना चाहिए। जैसे— मगण–मातारा, तीनों गुरु हैं। नगण— नसल, तीनों लघु हैं।

(ख) मात्रिक गण—मात्रिक छन्दों में प्रत्येक पाद की मात्राएँ गिनी जाती हैं। प्रत्येक मात्रिक गण में ४ मात्राएँ होती हैं। लघु (हस्व) स्वर की १ मात्रा मानी जाती है और गुरु (दीर्घ) की २ मात्राएँ। मात्रागण ४ हैं। उनके नाम और चिह्न ये हैं:—

म ऽऽ, न ॥॥, भ ऽ॥, ज ।ऽ।, स ॥ऽ

७. यदि और गति—( क ) यति—श्लोक के एक पाद के पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद अल्प-विराम होता है, उसे यति कहते हैं। यति का अर्थ है—विराम या विश्राम। लक्षणों में इस बात का निर्देश किया गया है कि कितने वर्णों के बाद यति आती है। लक्षणों के साथ कोष्ठ में यति का संकेत है। ( ख ) गति—गति का अर्थ है प्रवाह। श्लोक का धाराप्रवाह पढ़ा जाना।

### छन्दों के लक्षण और उदाहरण

(१) आर्या—

यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या ॥

यह मात्रिक छन्द है। इसके प्रथम पाद में १२ मात्राएँ, द्वितीय में १८, तृतीय में १२ और चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हैं। जैसे—शाकुन्तल, अधरः०, १-२१, गच्छति० १-३४, का कथा० ३-१, अभ्यक्त० ५-११।

२ १ १ २ २ १ १ २ १ २१ २२ १२१२२२ आ प रितो षाद् विं दु षां, न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्। ११११ २१२२ २२२१२ २२ बलवदपि शिक्षितानाम्, आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ (शाकु० १-२)

(२) श्लोक (अनुष्टुप्)(८)

श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं, सर्वत्र लघु पञ्चमम् । द्विचतृष्यादयोर्ह्नस्वं, सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥

इसमें प्रत्येक पाद में ८ अक्षर होते हैं। इसमें षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है और पंचम सदा लघु। सप्तम अक्षर द्वितीय और चतुर्थ पाद में लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय में गुरु। शेष अक्षर लघु या गुरु हो सकते हैं। जैसे—शाकुन्तल, आखण्डल० ७-२८, दिष्ट्या० ७-२६।

> । ऽ ऽ । अतः परीक्ष्य क र्त व्यं, विशेषात् संगतं रहः। ।ऽऽ । ऽ। अज्ञातहृदयेष्वेवं, वैरीभवति सौ हृ दम्॥ (शाकु० ४-२४)

> > (३) इन्द्रवज्रा (११)

### स्यादिन्द्रवजा यदि तौ जगौ गः।

इन्द्रवजा के प्रत्येक पाद में ११ वर्ण होते हैं। क्रमशः २ तगण, १ जगण, २ गुरु। जैसे— शाकुन्तल, भानुः सकृत्० ५-४।

> त तंज गग ऽऽ।,ऽऽ।,।ऽ।,ऽऽ अर्थोहिकन्यापरकीय एव,

तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु:।

जातो ममायं विशद: प्रकामं,

प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा॥

(शाकु० ४-२२)

# (४) उपेन्द्रवज्रा (११)

#### उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ।

उपेन्द्रवज्रा के प्रत्येक पाद में ११ वर्ण होते हैं। क्रमश: १ जगण, १ तगण, १ जगण, २ गुरु। जैसे—त्वमेव माता च पिता त्वमेव ०।

जत जगग । ऽ।, ऽऽ।, । ऽ।, ऽऽ पितास खायो गुरवः स्त्रिय श्च, न निर्गुणानां हि भवन्ति लोके।

अनन्यभक्ताः प्रियवादिनश्च,

हिताश्च वश्याश्च भवन्ति राजन्॥

(महाभारत, शान्तिथर्व, २,६७-१)

#### (५) उपजाति (११)

अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ, पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्विपि मिश्रितासु, स्मर्रान्त जातिष्विदमेव नाम्

उपजाति के प्रत्येक पाद में ११ वर्ण होते हैं। यह इन्द्रवजा और उपेन्द्रवजा दीनों छन्दों के मिश्रण से बनता है। किसी चरण में इन्द्रवजा छन्द होता है और किसी में उपेन्द्रवजा। उदाहरण—शाकुन्तल, कृताभिमर्शा० ५-२०, स्वप्नो नु० ६-१०, यथा गजो० ७-३१।

त त ज गग ऽऽ।,ऽऽ।,।ऽ।,ऽऽ आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितोयः तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य।

र्विद्येति ते सन्तु किलासवाच: ॥

(शाकु० ५-२५)

यहाँ १, २, ४ पाद में इन्द्रवज़ा है, पाद ३ में उपेन्द्रवज़ा।

परातिसन्धानमधीयते यै-

(६) वियोगिनी (सुन्दरी) (१० या ११ वर्ण)

विषमे ससजा गुरुः समे, सभरा लोऽथ गुरुर्वियोगिनी।

यह अर्धसम वृत्त है। इसमें १ और ३ पाद में १० वर्ण होते हैं। क्रमशः २ सगण, १ जगण, १ गुरु। २ और ४ पाद में ११ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ सगण, १ भगण, १ रगण, १ लघु, १ गुरु। जैसे—शाकु० प्रथमोपकृतं० ७-१।

क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो

मृगशावै: सममेधितो जन:॥

परिहासविजल्पितं सखे,

परमार्थेन न गृह्यतां वच:॥

(शाकु॰ २-१८)

#### (७) वंशस्थ (१२)

# जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ।

वंशस्थ के प्रत्येक पाद में १२ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ जगण, १ तगण, १ जगण, १ रगण। जैसे—शाकु०, इदं किलाव्याज० १-१८, असंशयं० १-२२, भवन्ति नम्रा० ५-१२।

> ज त ज र । ऽ ।, ऽ ऽ ।, । ऽ ।, ऽ । ऽ उ दे ति पूर्वं कु सुमंत तः फ लं घनोदयः प्राकृ तदनन्तरं पयः।

> > निमित्तनैमित्तिकयोखं क्रम-

स्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥

(शाकु० ७-३०)

(शाकु० ४-२)

# (८) द्रुतविलम्बित (१२)

#### द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ।

द्वुतविलम्बित के प्रत्येक पाद में १२ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ नगण, २ भगण, १ रगण। जैसे—शाकु०, यदि यथा०----५-२७, मुनिसुता० ६-८।

न भ भ र
। । ।, ऽ । ।, ऽ । ।, ऽ । ऽ
अभि मुखेम यि संहत मीक्षितं
हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्।

विनयवारितवृत्तिरतस्तया

न विवृतो मदनो न च संवृत: ॥ (शाकु० २-११)

(६) वसन्ततिलका (१४)

#### उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।

वसन्ततिलका छन्द के प्रत्येक पाद में १४ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ तगण, १ भगण, २ जगण, २ गुरु। जैसे—शाकु०, चित्रे निवेश्य० २–६, दर्भांकुरेण० २–१२, अन्तर्हिते० ४–३, भूत्वा चिराय० ४–२०, रम्याणि वीक्ष्य० ५–२, औत्सुक्यमात्र० ५–६।

त भ ज ज ग ग ऽऽ।,ऽ।।,।ऽ।,।ऽ।,ऽऽ यात्येकतोऽस्त शिखरंपति रोषधी नाम्, आविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः।

तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां

लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु॥

### (१०) मालिनी (६,७=१४) ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकै:।

मालिनी छन्द के प्रत्येक पाद में १५ वर्ण होते हैं। क्रमशः २ नगण, १ मगम, २ यगण। इसमें ८-७ पर यति होती है, अर्थात् आठवें और १५ वें वर्ण पर। (भोगिलोकै: -भोगी=८, लोक=७)। जैसे-शाकु०, न खलु न खलु० १-१०, स्वसुख० ५-७; नियमयसि० ५-७।

> न न म य य ।।।,।।।,ऽऽऽ,।ऽऽ,।ऽऽ सरसिजमनुविद्धंशैवलेनापिरम्यं मिलनमपिहिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति।

> > इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥ (शाकु० १-२०)

(११) मन्दाक्रान्ता (४, ६,७=१७)

# मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौं नतौ ताद् गुरू चेत्।

मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में १७ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ मगण, १ भगण, १ नगण, २ तगण, २ गुरु। इसमें ४-६-७ पर यित होती है, अर्थात् चौथे, १०वें और १७वें वर्ण पर। (जलिधषडगै:-जलिध=४, षट्=६, अग=७)। जैसे-शाकु० कुल्याम्मोभिः० १-१४, तीव्राधात० १-३३, अध्याक्रान्ता० २-१४।

म भ न त तगग ऽऽऽ,ऽ।।,।।,ऽऽ।,ऽऽ।,ऽऽ नैत च्चित्रंय दयमुद्धि श्याम सीमां घरित्री-

मेकः कृत्स्रां नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनक्ति।

आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्धवैरा हि दैत्यै-

रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे॥ (शाकु० २-१५)

(१२) शिखरिणी (६, ११= १७)

#### रसै रुद्रैश्छित्रा यमनसभला गः शिखरिणी।

शिखरिणी छन्द के प्रत्येक पाद में १७ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ यगण, १ मगण, १ नगण, १ सगण, १ भगण, १ लघु, १ गुरु। इसमें ६-११ पर यति होती है, अर्थात् ६ठे और १७वें वर्ण पर। (रसै: रुद्रै:-रस=६, रुद्र= ११)। जैसे-शाकु०, यदालोके० १-६, चलापाङ्गां० १-२४।

य म न स भ लग । ऽऽ, ऽऽऽ,।।।,।।ऽ,ऽ।।,।ऽ अनाम्रातं पुष्यं किसलयम लूनं कर रुहै–

> रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्। () अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि:।। (शाकु० २-१०)

### ( १३ ) हरिणी ( ६ , ४ , ७= १७ ) नसमरसला गः षड्वेदैईयैईरिणी मता।

हरिणी छन्द के प्रत्येक पाद में १७ वर्ण होते हैं। क्रमश: १ नगण, १ सगण, १ मगण, १ रगण, १ सगण, १ लघु, १ गुरु। इसमें ६-४-७ पर यित होती है, अर्थात् छठे, १० वें और १७वें पर। (षड्वेदैर्हयै:-षट्= ६, वेद= ४, हय= ७) जैसे-शाकु०, इदमशिशिरै० ३-१०, सुतनु० ७-२४)।

न स म र स लग । । ।, । । ऽ, ऽ ऽ ऽ, ऽ । ऽ, । । ऽ, । । अ भि ज न व तो भ र्तु: श्लाघ्ये स्थि ता गृ हि णी प दे विभवगुरुभि: कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला। तनयमचिरात् प्राचीवाकं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणियष्यसि॥ (शाकु० ४-१६)

( १४ ) शार्दुलविक्रीडित ( १२, ७= १६ )

# सूर्याश्वैर्यदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्।

शार्दूलविक्रीडित छन्द के प्रत्येक पाद में १६ वर्ण होते हैं। क्रमशः १ मगण, १ सगण, १ जगण, १ सगण, १ तगण, १ गुरु। इसमें १२-७ पर यति होती है, अर्थात् १२वें और १६वें पर। (सूर्याश्वै:- सूर्य= १२, अश्व= ७)। जैसे-शाकु०, नीवाराः० १-१४, मेदश्छेद० २-४, क्षौमं० ४-४, पातुं न० ४-६। या कुन्देन्दुतुषारहारघवला०।

म स जंस त तग ऽऽऽ,।।ऽ,।ऽ।,।।ऽ,ऽऽ।,ऽऽ।,ऽ यास्यत्यद्यशकुन्तलेतिहृदयंसंस्पृष्टमुल्कण्ठया

कण्ठः स्तम्भितबाष्यवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदशमिदं स्नेहादरण्यौकसः

पीड्यन्ते गृहिण: कथं नु तनयाविश्लेषदु:खैर्नवै:॥ (शाकु० ४-६)

(१४)स्त्रग्धरा (७,७,७=२१)

#### म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रग्धरा कीर्तितेयम्।

स्रग्धरा छन्द के प्रत्येक पाद में २१ वर्ण होते हैं। क्रमश: १ मगण, १ रगण, १ भगण, १ नगण, ३ यगण। इसमें ७-७-७ पर यति होती है, अर्थात् ७वें, १४वें और २१वें पर। (त्रिमुनि०-मुनि= ७, तीन बार)। जैसे-शाकु०, या सृष्टि:० १-१।

म र भ न य य य ऽऽऽ,ऽ।ऽ,ऽ।।,।।।,।ऽऽ,।ऽऽ,।ऽऽ ग्रीवाभङ्गाभिरामं,मुहुरनुपतति,स्यन्दनेदत्तदृष्टिः

> पश्चार्धेन प्रविद्धः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम्। दभैरर्घावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा,

पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति (शाकु० १-७)

| ११. प्रत्यय-परिचय            | ( धातु का मूलरूप कोष्ठ में हैं ) |            |                  |               |                   |
|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| धातु अर्थ                    | क्त                              | क्तवतु     | शतृ शानच्        | क्त्वा        | ल्यप्             |
| अद् (अद्, २ प॰, खाना)        | जग्ध:                            | जग्धवान्   | अदन्             | जग्ध्वा       | प्रजग्ध्य         |
| अस् (अस, २ प० होना)          | भूत:                             | भूतवान्    | सन्              | भूत्वा        | संभूय             |
| आप् (आप्लृ, ५ प०, पाना)      | आस:                              | आप्तवान्   | आप्नुवन्         | आप्वा         | प्राप्य           |
| आस् (आसं, २ आ०, बैठना)       | आसित:                            | आसितवान्   | आसीन:            |               | उपास्य            |
| इ (इण्, २ प०, जाना)          | इत:                              | इतवान्     | यन्              | इत्वा         | प्रेत्य           |
| इष् (इष, ६ प०, चाहना)        | इष्ट:                            | इष्टवान्   | इच्छन्           | इष्ट्वा       | समिष्य            |
| कथ् (कथ, १०उ०, कहना)         | कथित:                            | कथितवान्   | कथयन्            | कथयित्वा      |                   |
| कृ (डुकृञ्, ८ उ०, करना)      | कृत:                             | कृतवान्    | कुर्वन्          | कृत्वा        | उपकृत्य           |
| क्री (डुक्रीज्, ६ उ० खरोदना) | क्रीत:                           | क्रीतवान्  | क्रीणन्          | क्रीत्वा      | विक्रीय           |
| गम् (गम्लृ, १ प०, जाना)      | गत:                              | गतवान्     | गच्छन्           | गत्वा         | आगत्य             |
| ग्रह (ग्रह, ६ उ० लेना)       | गृहीत:                           | गृहोतवान्  | गृह्णन्          | गृहीत्वा      | संगृह्य           |
| घ्रा (घ्रा, १, प॰ सूँघना)    | घ्रात:                           | प्रातवान्  | জি <b>ग्न</b> न् | भ्रात्वा<br>२ | आघ्राय            |
| चिन्त् (चिति, १०उ०, सोचना)   |                                  | चिन्तितवान |                  | चिन्तयित्व    |                   |
| चुर् (चुर, १० उ०, चुराना)    | चोरित:                           | चोरितवान्  | चोरयन्           | चोरयित्वा     | संचोर्य           |
| जन् (जनी, ४ आ०, पैदा होना    |                                  | जातवान्    | जायमान:          | जनित्वा       | संजाय             |
| जि (जि, १ प०, जीतना)         | जित:                             | जित्वान्   | - जयन्           | জিল <u>ে</u>  | विजित्य           |
| না (ज्ञा, ১্র ৫০, জাননা)     | ज्ञात:                           | ज्ञातवान्  | जानन्            | ज्ञात्वा      | विज्ञाय           |
| तन् (तनु, ८ उ०, फैलना)       | तत:                              | ततवान्     | तन्वन्           | तनित्वा       | वितत्य            |
| तुद् (तुद, ६ उ०, दु:ख देना)  | तुत्रः                           | तुत्रवान्  | तुदन्            | तुत्त्वा      | संतुद्य           |
| दा (डुदाञ्, ३ उ०, देना)      | दत्तः                            | दत्तवान्   | ददत्             | दत्त्वा       | प्रदाय            |
| दिव् (दिवु, ४ प०, चमकना)     | द्यूत:                           | द्यूतवान्  | दीव्यन्          | देवित्वा      | संदीव्य           |
| दुह (दुह, २ उ०, दुहना)       | दुग्धः                           | दुग्धवान्  | दुहन्            | दुग्ध्वा      | संदुह्य           |
| दृश् (दृशिर्, १ प०, देखना)   | दृष्ट:                           | दृष्टवान्  | पश्यन्           | दृष्ट्वा      | संदृश्य           |
| धा (डुधान्, ३ उ०, धारण०)     | हित:                             | हितवान्    | दधत्             | हित्वा        | विधाय             |
| नम् (णम, १ प० झुकना)         | नत:                              | नतवान्     | नमन्             | नत्वा         | प्रणम्य<br>विनश्य |
| नश् (णश, ४ प०, नष्ट होना)    | नष्टः                            | नष्टवान्   | नश्यन्           | नष्ट्वा       | ावनस्य<br>आनीय    |
| नी (णीञ्, १ उ०, ले जाना)     | नीत:                             | नीतवान्    | नयन्             | नीत्वा        |                   |
| नृत् (नृती), ४ प०, नाचना)    | नृत्तः                           | नृत्तवान्  | नृत्यन्          | नर्तित्वा     | प्रनृत्य          |
| पच् (डुपचष्, १ उ०, पकाना)    | पक्व:                            | पक्ववान्   | पचन्             | पक्तवा        | संपच्य            |
| पठ् (पठ, १ प०, पढ़ना)        | पठित:                            | पठितवान्   | पठन्             | पठित्वा       | संपठ्य<br>निपाय   |
| पां (पा, १ प०, पीना)         | पीत:                             | पीतवान्    | पिबन्            | पीत्वा<br>    | *                 |
| प्रच्छ (प्रच्छ, ६ प०, पूछना) | पृष्ट:                           | पृष्टवान्  | पृच्छन्          | पृष्ट्वा      | प्रपृच्छ्य        |

# ६४ निर्धास्ति धातुओं से बने प्रत्ययान्त रूप

| तुमुन्      | तव्यत्        | तृच्      | ल्युद्    | कर्मवाच्य         | णिच्      | सन्              |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| अतुम्       | अत्तव्यम्     | अत्ता     | अदनम्     | अद्यते            | आदयति     | जिघत्सति         |
| भवितुम्     | भवितव्यम्     | भविता     | भवनम्     | भूयते             | भावयति    | वुभूपति          |
| आसुम्       | आप्तव्यम्     | आसा       | आपनम्     | आप्यते            | आपयति     | ईप्सति           |
| आसितुम्     | आसितव्यम्     | आसिता     | आसनम्     | आस्यते            | आसयति     | आसिसियते         |
| एतुम्       | एतव्यम्       | एता       | अयनम्     | ईयते              |           | जिगमियति         |
| एषितुम्     | एषितव्यम्     | एषिता     | एषणम्     | इष्यते            | •         | एषिपति           |
| कथयितुम्    | कथयितव्यम्    | कथयिता    | कथनम्     | कथ्यते            | कथयति चि  |                  |
| कर्तुम्     | कर्तव्यम्     | कर्ता     | करणम्     | क्रियते           | कारयति    | चिकीर्पति        |
| क्रेतुम्    | क्रेतव्यम्    | क्रेता    | क्रयणम्   | क्रीयते           | क्रापयति  | चिक्रीपति        |
| गन्तुम्     | गन्तव्यम्     | गन्ता     | गमनम्     | गम्यते            | गमयति     | जिगमिषति         |
| ग्रहीतुम्   | ग्रहीतव्यम्   | ग्रहीता   | ग्रहणम्   | गृह्यते           | ग्राहयति  | <b>जिघृक्षति</b> |
| घ्रातुम्    | घ्रातव्यम्    | घ्राता    | घ्राणम्   | घ्रायते           | घ्रापयति  | जिब्रासति        |
| चिन्तयितुम् | चिन्तयितव्यम् | चिन्तयिता | चिन्तनम्  | चिन्त्यते         |           | चेचिन्तयिषति     |
| चोरियतुम्   | चोरयितव्यम्   | चोरयिता   | चोरणम्    | चोर्यते           | चोरयति    | चुचोरयिषति       |
| जनितुम्     | जनितव्यम्     | जनिता     | जननम्     | जायते             | जनयति     | जिजनिषते         |
| जेतुम्      | जेतव्यम्      | जेता      | जयनम्     | जीयते             | जापयति    | जिगीषति          |
| ज्ञातुम्    | ज्ञातव्यम्    | ज्ञाता    | ज्ञानम्   | ज्ञायते           | ज्ञापयति  | जिज्ञासते        |
| तनितुम्     | तनितव्यम्     | तनिता     | ं तननम्   | तन्यते            | तानयति    | तितंसित          |
| तोत्तुम्    | तोत्तव्यम्    | तोत्ता    | तोदनम्    | तुद्यते           | तोदयति    | तुतुत्सति        |
| दातुम्      | दातव्यम्      | दाता      | दानम्     | दीयते             | दापयति    | दित्सति          |
| देवितुम्    | देवितव्यम्    | देविता    | देवनम्    | दीव्यते           | देवयति    | दिदेविषति        |
| दोग्धुम्    | दोग्धव्यम्    | दोग्धा    | दोहनम्    | दुह्यते           | दोहयति    | दुधुक्षति        |
| द्रष्टुम्   | द्रष्टव्यम्   | द्रष्टा   | दर्शनम्   | दृश्यते           | दर्शयति   | दिदृक्षते        |
| धातुम्      | धातव्यम्      | धाता      | धानम्     | धीयते             | घापयति    | धित्सति          |
| नन्तुम्     | नन्तव्यम्     | नन्ता     | नमनम्     | नम्यते            | नमयति     | निनंसति          |
| नशितुम्     | नशितव्यम्     | नशिता     | नशनम्     | नश्यते            | नाशयति    | निनशिषति         |
| नेतुम्      | नेतव्यम्      | नेता      | नयनम्     | नीयते             | नाययति    | निनीषति          |
| नर्तितुम्   | नर्तितव्यम्   | नर्तिता   | नर्तनम्   | नृत्यते           | नर्तयति   | निनर्तिषति       |
| पक्तुम्     | पक्तव्यम्     | पक्ता     | पचनम्     | पच्यते            | पाचयति    |                  |
| पठितुम्     | पठितव्यम्     | पठिता     | पठनम्     | पठ्यते            | पाठयति    | पिपठिषति         |
| पातुम्      | पातव्यम्      | पाता      | पानम्     | पीयते             | पाययति    |                  |
| प्रष्टुम्   | प्रष्टव्यम्   | प्रष्टा   | प्रच्छनम् | <b>पृ</b> च्छ्यते | प्रच्छयति | त पिप्रच्छिषति   |
| ~5°1        | NC-1.         | 2101      |           |                   |           |                  |

| घातु         | अर्थ                 | क्त      | क्तवतु      | शतृ शानच् | क्त्वा     | ल्यप्     |
|--------------|----------------------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| ब्र (ब्रज् २ | उ॰, बोलना)           | उक्त:    | उक्तवान्    | ब्रुवन्   |            | प्रोच्य   |
|              | १० उ०, खाना)         | भक्षित:  | भक्षितवान्  | भक्षयन्   | भक्षयित्वा | संभक्ष्य  |
| -            | , ३ प०, डरना)        | भीत:     | भीतवान्     | बिभ्यत्   | भीत्वा     | संभीय     |
|              | ७ उ०, पालना, खाना)   | भुक्तः   | भुक्तवान्   | भुञ्जान:  | भुक्त्वा   | संभुज्य   |
| भू (भू, १    |                      | भूत:     | भूतवान्     | भवन्      | भूत्वा     | संभूय     |
|              | ४ प०, घूमना)         | भ्रान्त: | भ्रान्तवान् | भ्राम्यन् | भ्रान्त्वा | संभ्रम्य  |
|              | ृ, ६ उ०, छोड़ना)     | मुक्तः   | मुक्तवान्   | मुञ्चन्   | मुक्त्वा   | विमुच्य   |
|              | १ आ०, प्रसत्र०)      | मुदित:   | मुदितवान्   | मोदमान:   | मुदित्वा   | प्रमुद्य  |
|              | ( आ॰, मारना)         | मृत:     | मृतवान्     | म्रियमाण: | मृत्वा     | प्रमृत्य  |
|              | चृ, १ उ०, मॉॅंगना)   | याचित:   | याचितवान    | ् याचमानः | याचित्वा   | प्रयाच्य  |
|              | ४ आ०, लड़ना)         | युद्धः   | युद्धवान्   | युध्यमान: | युद्ध्वा   | प्रयुध्य  |
|              | १ प०, रक्षा०)        | रक्षित:  | रक्षितवान्  | रक्षन्    | रक्षित्वा  | संरक्ष्य  |
|              | , २ प० रोना)         | रुदित:   | रुदितवान्   | रुदन्     | रुदित्वा   | प्ररुद्य  |
|              | र, ७ उ०, रोकना)      | रुद्धः   | रुद्धवान्   | रुन्धन्   | रुद्ध्या   | विरुध्य   |
|              | भष्, १ आ० पाना)      | लब्ध:    | लब्धवान्    | लभमान:    | लक्ष्वा    | उपलभ्य    |
|              | १ प्, बोलना) .       | उदित:    | उदितवान्    | वदन्      | उदित्वा    | अनूद्य    |
|              | १ आ० बढ़ना)          | वृद्धः   | वृद्धवान्   | वर्धमानः  | वर्धित्वा  | संवृध्य   |
|              | लृ, ⊻ प०, सकना)      | शक्त:    | शक्तवान्    | शक्नुवन्  | शक्त्वा    | संशक्य    |
|              | २ आ०, सोना)          | शयित:    | शयितवान्    |           | शयित्वा    | संशय्य    |
|              | प०, सुनना)           | श्रुत:   | श्रुतवान्   | शृण्वन्   | श्रुत्वा   | संश्रुत्य |
|              | ।, १ प०, बैठना)      | सत्र:    | सत्रवान्    | सीदन्     | सत्त्वा    | निषद्य    |
|              | १ आ०, सहना)          | सोढ:     | सोढवान्     | सहमान:    | सोढ्वा     | संसह्य    |
| •            | ( उ०, निचोड़ना)      | सुत:     | सुतवान्     | सुन्वन्   | सुत्वा     | प्रसुत्य  |
|              | १ आंं, सेवा०)        | सेवित:   | सेवितवान    | सेवमानः   | सेवित्वा   | संसेव्य   |
|              | । प०, रुकना)         | स्थित:   | स्थितवान्   | तिष्ठन्   | स्थित्वा   | प्रस्थाय  |
|              | रा, ६ प० छूना)       | स्पृष्ट: | स्पृष्टवान् | ंस्पृशन्  | स्पृष्ट्वा | संस्पृश्य |
|              | १ प०, स्मरण०)        | स्मृतः   | स्मृतवान्   | स्मरन्    | स्मृत्वा   | विस्मृत्य |
|              | वप्, २ प०, सोना)     | सुप्त:   | सुप्तवान्   | स्वपन्    | सुप्त्वा   | संसुप्य   |
|              | २ प०, मारना)         | हत:      | हतवान्      | हनन्      | हत्वा      | निहत्य    |
|              | १ प०, हँसना)         | हसित:    | हसितवान     | ् हसन्    | हसित्वा    | विहस्य    |
|              | o, हवन करना)         | हुत:     | हुतवान्     | जुह्वत्   | हुत्वा     | आहुत्य    |
|              | उ०, ले जाना, चुराना) | ह्त:     | हतवान्      | हरन्      | हत्वा      | प्रहत्य   |

| तुमुन्      | तव्यत्        | तृच्       | ल्युट्    | कर्मवाच्य  | णिच्      | सन्          |
|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| वकुम्       | वक्तव्यम्     | वका        | वचनम्     | उच्यते     | वाचयति    | विवक्षति     |
| भक्षयितुम्  | भक्षयितव्यम्  | भक्षयिता   | भक्षणम्   | भक्ष्यते   | भक्षयति   | विभक्षयिषति  |
| भेतुम्      | भेतव्यम्      | भेता       | भयनम्     | भीयते      | भाययति    | ्बिभीषति     |
| भोकुम्      | भोक्तव्यम्    | भोक्ता     | भोजनम्    | भुज्यते    | भोजयति    | बुभुक्षति–ते |
| भवितुम्,    | भवितव्यम्     | भविता      | भवनम्     | भूयते      | भावयति    | बुभूषति      |
| भ्रमितुम्   | भ्रमितव्यम्   | भ्रमिता    | भ्रमणम्   | भ्रम्यते   | भ्रमयति   | बिभ्रमिषति   |
| मोकुम्      | मोक्तव्यम्    | मोक्ता     | मोचनम्    | मुच्यते    | मोचयति    | मुमुक्षते    |
| मोदितुम्    | मोदितव्यम्    | मोदिता     | मोदनम्    | मुद्यते 🔻  | मोदयति    | मुमुदिषते    |
| मर्तुम्     | मर्तव्यम्     | मर्ता      | मरणम्     | भ्रियते    | मारयति    | मुमूर्षति    |
| याचितुम्    | याचितव्यम्    | याचिता     | याचनम्    | याच्यते    | याचयति    | यियाचिषति    |
| योद्धुम्    | योद्धव्यम्    | योद्धा     | योधनम्    | युध्यते    | योधयति    | युयुत्सते    |
| रक्षितुम्   | रक्षितव्यम्   | रक्षिता    | रक्षणम्   | रक्ष्यते   | रक्षयति   | रिरक्षिषति   |
| रोदितुम्    | रोदितव्यम्    | रोदिता     | रोदनम्    | रुद्यते    | रोदयति    | रुरुदिषति    |
| रोद्धुम्    | रोद्धव्यम्    | रोद्धा     | रोधनम्    | रुध्यते    | रोधयति    | रुरुत्सति    |
| लब्धुम्     | लब्धव्यम्     | लब्धा      | लभनम्     | लभ्यते     | लम्भ्यति  | लिप्सते      |
| वदितुम्     | वदितव्यम्     | वदिता      | वदनम्     | उद्यते     | वादयति    | विवदिषति     |
| वर्धितुम्   | वर्धितव्यम्   | वर्धिता    | वर्धनम्   | वृध्यते    | वर्धयति   | विवर्धिषते   |
| शकुम्       | शक्तव्यम्     | शक्ता      | शकनम्     | शक्यते     | शाकयति    | _            |
| शयितुम्     | शयितव्यम्     | शयिता      | शयनम्     | शय्यते     | शाययति    |              |
| श्रोतुम्    | श्रोतव्यम्    | श्रोतव्यम् | श्रवणम्   | श्रूयते    | श्रावयति  | शुश्रूषते    |
| सुनुम्      | सत्तव्यम्     | सत्ता      | सदनम्     | सद्यते     | सादयति    | सिषत्सति     |
| सोढुम्      | सोढव्यम्      | सोढा       | सहनम्     | सह्यते     | साहयति    | सिसहिषते     |
| सोतुम्      | सोतव्यम्      | सोता       | सवनम्     | सूयते      | सावयति    | सुसूषति      |
| सेवितुम्    | सेवितव्यम्    | सेविता     | सेवनम्    | सेव्यते    | सेवयति    |              |
| स्थातुम्    | स्थातव्यम्    | स्थाता     | ं स्थानम् | स्थीयते    | स्थापयवि  |              |
| स्प्रष्टुम् | स्प्रष्टव्यम् | स्प्रष्टा  | स्पर्शनम् | स्पृश्यंते | स्पर्शयति | -            |
| स्मर्तुम्   | स्मर्तव्यम्   | स्मर्ता    | स्मरणम्   | स्मर्यते   | स्मारयि   | - 3 6        |
| स्वप्तुम्   | स्वसव्यम्     | स्वप्ता    | स्वपनम्   | सुप्यते    | स्वापर्या | -            |
| हन्तुम्     | हन्तव्यम्     | हन्ता      | हननम्     | हन्यते     | घातयति    | _            |
| हसितुम्     | हसितव्यम्     | हसिता      | हसनम्     | हस्यते     | हासयि     |              |
| होतुम्      | होतव्यम्      | होता       | हवनम्     | हूयते      | हावयवि    |              |
| हर्तुम्     | हर्तव्यम्     | हर्ता      | हरणम्     | हियते      | हारयति    | जिहीर्षति    |

# १२. संस्कृत कैसे लिखें?

सूचना—संस्कृत लिखने और अनुवाद करने के लिए कुछ अत्युपयोगी संकेत नीचे दिये जा रहे हैं। इन पर पूरा ध्यान देने से और इनका अध्यास करने से संस्कृत में लिखना और अनुवाद करना, जिसको बहुत कठिन समझा जाता है, अत्यन्त सरल हो जायगा और सामान्य तुटियाँ न हो सकेंगी।

- १. कर्ता का निर्णय—संस्कृत लिखने में या संस्कृत में अनुवाद करने में हिन्दी के दिये हुए वाक्य में सबसे पहले कर्ता को पकड़ना चाहिए। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी, एक के लिए एकवचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन। कर्ता जिस लिंग का होगा, उसी लिंग में उसके रूप चलेंगे। जैसे—बालक: पठित, बालिका पठित, पत्राणि पतिन्त। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे—ग्रमेण पुस्तकं पठ्यते। भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होती है। जैसे—ग्रमेण हस्यते।
- २. क्रिया—कर्ता के बाद क्रिया पर ध्यान दें। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे–स: पठित, त्वं पठिस, वयं पठाम:। कर्ता में जो पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन क्रिया में होता है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। उसमें कर्म के अनुसार ही पुरुष वचन और लिंग होते हैं। भाववाच्य में क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन होता है, या नपुंसक० एकवचन।
- ३. कर्म कर्ता और क्रिया के बाद कर्म पर ध्यान दें। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है।
- ४. विशेषण—विशेषण सदा विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषण कर्ता या कर्म के ही होते हैं। कर्ता के विशेषण में कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं तथा कर्म के विशेषण में कर्म के लिंग, विभक्ति और वचन। जैसे-एकस्मिन् विशाले वृक्षे एक: कृष्ण: काक: अवसत्।
- थ्र. संस्कृत बनाना—कर्ता, कर्म आदि का निर्णय कर लेने पर उसमें पूर्वोक्त संकेतों के ् अनुसार लिंग, विभक्ति, वचन आदि लगाना चाहिए।

- ६. शब्दावली—हिन्दी के वाक्य में जो शब्द शुद्ध संस्कृत के हों, उनको उसी रूप में रखते हुए वचन, विभक्ति आदि लगावें। जो शब्द संस्कृत के न हों, उनके लिए संस्कृत का ऐसा शब्द ढूँढ़ें, जिसके रूप सरलता से चला सकते हों।
- ७. पर्यायवाची शब्द—संस्कृत बनाते समय संस्कृत के किसी विशेष शब्द के रूप न आते हों या संदिग्ध हों तो उसका सरल पर्यायवाची ढूँढें और उसका प्रयोग करें। जैसे-शिशन् शब्द का रूप चलाना संभव न हो तो चन्द्र शब्द रखकर उसका रूप लिखें। शशी के उदय होने पर—चन्द्रे उदिते सित। शिशिनि के स्थान पर चन्द्रे लिखें।
- ८. भूतकाल तथा अन्यकाल—(क) कर्तृवाच्य में अनुवाद करना अधिक सरल होता है, अत: कर्तृवाच्य में ही अधिकांश अनुवाद करें। वर्तमान और भविष्यत् का प्रयोग कर्तृवाच्य में ही लट् और लृट् के द्वारा करें। भूतकाल के लिए लङ्का प्रयोग करें। (ख) भूतकाल (लङ्, लुङ्) में धातुरूप ठीक स्मरण न हो तो कृत् प्रत्यय क्त (त) या क्तवतु (तवत्) का प्रयोग करें। क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, क्तवतु कर्तृवाच्य में।

तिङ्न्त ( उसने धन दिया ) क्त प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय स धनम् अददात्, तेन धनं दत्तम्, स धनं दत्तवान्।

- (ग) लट् लकार के रूप के बाद 'स्म' लगाने से भी भूतकाल का अर्थ हो जाता है। जैसे— अगच्छत् के स्थान पर 'गच्छति स्म' का प्रयोग।
- क्ष. तुमुन् प्रत्यय—हिन्दी में घातु के साथ लगे 'को, 'के लिए' का अनुवाद तुमुन् (तुम्) प्रत्यय से होता है। यदि तुम्-प्रत्ययान्त रूप बनाना संभव न हो तो उस घातु से ल्युट् (अन) लगाकर उसके बाद चतुर्थी लगा दें या शब्द के बाद 'अर्थम्' लगावें। जैसे—वह पढ़ने जाता है—१. स पठितुं गच्छित, २. स पठनाय गच्छित। पठनाय के स्थान पर पठनार्थम्, पठनस्य कृते, पठनस्य हेतोः, भी हो सकता है।
- १०. कारक के नियम—संस्कृत लिखने में कारक के नियमों पर भी पूरा ध्यान दें। जैसे— सह के साथ तृतीया; नम:, स्वस्ति, रुच् धातु के साथ चतुर्थी, ऋते के साथ पंचमी, आदि।
- ११. क्रिया-विशेषण—संस्कृत में क्रिया-विशेषण सदा नपुं० एक० होता है। जैसे—स मधुरं गायति। स सुखं शेते।
- १२. तव्य आदि प्रत्यय—तव्य, अनीय और यत् प्रत्यय वाले स्थानों पर ल्युट् (अन) प्रत्ययान्त के बाद योग्यः, अर्हः आदि लगाकर काम चला सकते हैं। जैसे—दातव्यः, दानीयः, देयः के स्थान पर दानयोग्यः, दानार्हः आदि।

१. कर्तृवाच्य,

२. कर्मवाच्य,

3. भाववाच्य

(I. Active Voice,

2. Passive Voice, 3. Impersonal Voice)

१. कर्तृवाच्य—इसमें कर्ता मुख्य होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है, अर्थात् क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार ही होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। हिन्दी में कर्ता की पहचान है कि उसके बाद कोई चिह्न नहीं लगता है या 'ने' लगता है। जैसे—ग्रम पढ़ता है, कर्ता ग्रम में कोई चिह्न नहीं, है—ग्रम: पठित। ग्रम ने पढ़ा, कर्ता में 'ने' चिह्न है—ग्रम: अपठत्। सामान्यतया सभी १० गणों (भ्वादिगण आदि) वाले तिडन्त प्रयोग कर्तृवाच्य में ही होते हैं। भूतकाल-बोधक कवतु (तवत्) प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में ही होता है। अत: उसके साथ भी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता के अनुसार ही तवत्–प्रत्ययान्त के लिंग, विभक्ति वचन होंगे। जैसे—स पुस्तकम् अपठत्—स पुस्तकं पठितवता। सा पुस्तकम् अपठत्—सा पुस्तकं पठितवती।

२. (क) कर्मवाच्य—सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया, क्रिया कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य में लट् आदि में धातु के अन्त में यक् (य) प्रत्यय लगता है। य लगाकर रूप चलावें। धातु सभी लकारों में आत्मनेपदी होती है।

#### कर्तुवाच्य (Active Voice)

- (राम पुस्तक पढ़ता है)
   राम: पुस्तकं पठित।
- (मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ)
   अहं पुस्तकानि पठािम।
- त्तृने लेख लिखा)
   त्वं लेखम् अलिख:।
- ४. (बालिका ने फल देखा)बालिका फलम् अपश्यत्।

### कर्मवाच्च (Passive Voice)

(राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है) रामेण पुस्तक पढ्यते। (मेरे द्वारा पुस्तके पढ़ी जाती हैं) मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। (तेरे द्वारा लेख लिखा गया) त्वया लेख: अलिख्यत। (बालिका के द्वारा फल देखा गया)

बालिकया फलम् अदृश्यत।

(ख) कर्मवाच्य क्त प्रत्यय— क्त प्रत्यय सकर्मक धातओं से कर्मवाच्य में होता है। क्त-प्रत्ययान्त के रूप कर्म के अनुसार होते हैं, अर्थात् कर्म के लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार ही क्त-प्रत्ययान्त के रूप होते हैं। क्वतु (तवत्) प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। अत: उसके लिंग, वचन आदि कर्त्ता के अनुसार होते हैं।

# क्ववतु (तवत्) प्रत्यय (Past Participle)

#### क्त (त) प्रत्यय

| (Fast Farticipie) |           |           | (rast rassive rarticipie) |           |         |  |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|---------|--|
| १. बालक:          | पुस्तकं   | पठितवान्  | बालकेन                    | पुस्तकं   | पठितम्  |  |
| ٦. ''             | पुस्तकानि | "         | वालकेन                    | पुस्तकानि | पठितानि |  |
| ₹. "              | ग्रन्थं   |           | n                         | ग्रन्थ:   | पठित:   |  |
| 8. "              | विद्यां   | 11        | 11                        | विद्या    | पठिता   |  |
| ५. बालिका         | पुस्तकं   | पठितवती   | बालिकया                   | पुस्तकं   | पठितम्  |  |
| ६. बालिका:        | ग्रन्थान् | पठितवत्य: | बालकाभि:                  | ग्रन्था:  | पठिता:  |  |
| ७. पत्रं          | पतितवत्   |           | पत्रेण                    | पतितम्    |         |  |
| ८. पत्राणि        | पतितवन्ति |           | पत्रै:                    | पतितम्    |         |  |
|                   |           |           | - 4                       |           |         |  |

- (ग) कर्मवाच्य तव्यत् आदि प्रत्यय—तव्य, अनीय और यत् (य) प्रत्यय भी कर्मवाच्य या भाववाच्य में होते हैं। जब ये प्रत्यय कर्तुवाच्य में होंगे तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और इन प्रत्ययान्तों के रूप कर्म के अनुसार होंगे, अर्थात कर्म के तुल्य ही लिंग, विभक्ति और वचन। जैसे—मया पुस्तकानि पठितव्यानि, पठनीयानि वा। त्वया लेखाः लेखितव्याः, लेखनीयाः वा। त्वया जलं पेयम्, दानं देयम्, फलानि च चेयानि।
- (३) भाववाच्य-अकर्मक धातु से ही भाववाच्य होता है, सकर्मक से नहीं। जैसे-भू, स्था. स्वप. शो आदि धातएँ अकर्मक हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया में प्रथम पु० एक० या नपंसक० एक०। भाववाच्य में लट् आदि में धातु के अन्त में यक् (य) लगाकर रूप बनावें। क्त, तव्य, अनीय, यत (य) भाववाच्य में होते हैं। इनमें नपुंसक० एक० ही होगा।

कर्तुवाच्य (Active Voice)

भाववाच्य (Impersonal Voice)

१. राम: तिष्ठति।

२. बालिकाः सन्ति।

३. बालिका: अहसन्।

४: त्वं शेष्व, शयीथा: वा।

रामेण स्थीयते।

बालिकाभिः भूयते।

बालिकाभि: अहस्यत।

त्वया शय्यताम्, शय्येत वा।

# १३. पारिभाषिक शब्द (Technical Terms)

- १. अक्षर—Syllable, वर्ण— Letters, वर्णमाला— Alphabet, स्वर— Vowels, ह्रस्व— Short, दीर्घ— Long, मिश्रित— Diphthongs, व्यंजन— Consonants, (कवर्ग), कण्ठ्य— Gutturals, (चवर्ग) तालव्य— Palatals, (ट्वर्ग) मूर्घन्य— Cerebrals, (तवर्ग) दन्त्य— Dentals, (पवर्ग), ओष्ट्य— Labials, अन्त:स्थ— Semivowels, ऊष्म— Sibilants.
- २. वचन— Number, एकवचन— Singular, द्विवचन— Dual, बहुवचन— Plural, लिंग— Gender, पुंलिंग— Masculine, स्त्रीलिंग— Feminine, नपुंसक लिंग— Neuter.
- ३. कारक— Government, विभक्ति— Case, प्रथमा— Nominative, द्वितीया—Accusative, तृतीया— Instrumental, चतुर्थी— Dative, पंचमी— Ablative, षष्ठी—Genitive, सप्तमी—Locative, संबोधन— Vocative.
- ४. पुरुष— Person, प्रथम पुरुष— Third Person, मध्यमपुरुष— Second Person, उत्तम पुरुष— First Person.
- ५. लकार— Tense & Mood, लट्— Present, लोट्— Imperative, लङ्— Imperfect, विधिलिङ्— Potential, लृट्— First Future, लुट्— Periphrastic Future, आशीर्लिङ्— Benedictive, लृङ्— Conditional (Second) Future, लिट्— Perfect, लुङ्— Aorist.
- ६. शब्द या पद— Word, वाक्य— Sentence, शब्दरूप चलाना— To Decline, शब्दरूप- Declension, प्रत्यय- Suffixes, सुप्- Case-endings, धातु— Root, धातुरूप चलाना- To conjugate, धातुरूप-Conjugation, तिङ्- Termination.
- ७. पद-विभाजन— Parts of Speech, संज्ञाशब्द— Noun, सर्वनाम— Pronoun, विशेषण— Adjective, क्रिया— Verb, क्रियाविशेषण- Adverb, उपसर्ग— Preposition, संयोजक शब्द— Conjunction, विस्मयसूचक शब्द— Interjection.
- ८. समास— Compounds, अव्ययोभाव समास— Adverbial C., तत्पुरुष— Determinative C., कर्मधारय— Appositional C., द्विगु— Numeral Appositional C., बहुन्नीहि— Attributive C., द्वन्द्व— Copulative C.,
- ६. कृत् प्रत्यय— Primary Affixes, क्त— Past Passive Participle, क्ववतु— Past Participle, तुमुन्— Infinitive, क्त्वा, ल्यप्— Gerund, शत्, शानच्— Present Participle, तब्य, अनीय— Potential Participle, तब्दित प्रत्यय— Secondary Affixes.
- १०. वाच्य— Voice, कर्तृवाच्य— Active Voice, कर्मवाच्य— Passive Voice, भाववाच्य— Impersonal voice, सन्धि— Combination, सन्धि करना— to join, सन्धि-



# डॉ॰ कपिलदेव द्विवेदी व्याकरणाचार्यकृत संस्कृत व्याकरण की अनुपम पुस्तकें

संस्कृत शिक्षा भाग-१ (कक्षा ६ के लिए) संस्कृत शिक्षा भाग-२ (कक्षा ७ के लिए) संस्कृत शिक्षा भाग-३ (कक्षा ८ के लिए)

प्रारम्भिक रचनानुवादकौमुदी (प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए)

रचनानुवादकौमुदी (उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए) प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी (बी.ए. तथा एम.ए. कक्षाओं के लिए)

संस्कृत व्याकरण तथा लघु सिद्धान्तकौमुदी (विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित)

अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन ' (प्राचीन भारतीय वैयाकरणों के विचारों का संकलन)

# भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एवं बहुप्रशंसित संस्कृत-निबन्धशतकम्

(एम.ए., आई.ए.एस., पी.सी.एस., आचार्य आदि के लिए)

# भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र

(संस्कृत तथा हिन्दी एम.ए. के लिए)

इसमें भाषा शास्त्रीय नवीनतम् अनुसन्धानों का समन्वय करते हुए भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र का प्रामाणिक एवं सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा, ध्विन विज्ञान, पद-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, विश्वभाषाओं का आकृतिमूलक एवं ऐतिहासिक वर्गीकरण, भारतीय परिवार, भारतीय आर्यभाषाएँ, स्विनम, रूपिम, पदिम, आर्थिक, स्विनमविज्ञान आदि विषयों का प्रामाणिक विवेचन हुआ है। पुस्तक सभी विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गयी है। पुछ संख्या-५६८

# वैदिक साहित्य और संस्कृति

(बी.ए., एम.ए., आई.ए.एस., पी.सी.एस., आचार्य आदि के लिए)



मूल्य: पचास रुपये

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी